### इति ही ही ही ही ही ही ही ही ही

30

ॐ पार्श्वनाथ हीं नमः

चिन्तामणि प्रन्थमाला शोध प्रकाशन पुष्प नः ३

# नवरात्रि पूजा विधान

(पद्मावती शुक्रवाख्रत उद्यापन) (हिन्दी)

## गणधराचार्य कुन्थुसागर जी महाराज द्वारा विरचित

निर्देशन परमविदुषी आर्यिका क्षेमश्री माता जी।

प्रकाशन :

### चिन्तामणि ग्रन्थमाला शोध प्रकाशन

श्री दि० जैन मन्दिर जी

श्री १००८ विन्तामणि भगवान् पार्श्वनाथ अतिश्रय क्षेत्र

मौहल्ला सराय - रोहतक (हरियाणा) १२४००१

प्रयम संस्करण ११००

विञ्निञ्सं० २५%६

मूल्य : १० रु० सदुपयोग

सन् १६६३

## चिन्तामणि प्रन्थमाला शोध प्रकाशन

### अतिशय क्षेत्र रोहतक

सर्वाधिकार सुरक्षित लेखकाधीन

सम्पादन : डा० रामनिवास गुप्त, एम०ए०, आचार्य पी एच०डी०

(अध्यक्ष,हिन्दी विभाग,वैश्य कॉलेज रोहतक)

**अध्यक्ष द्वीप कुमार जैन** दूरमाष ७५५३७ **उपाध्यक्ष शैलेश जैन** दूरमाष ७६८, ९६

दूरमाष ७७२६८

दूरभाष ७२१५६

दूरभाष ७३%

महामंत्री सतीश जैन

स० मंत्री अजय जैन कोषाध्यक्ष ऋषम चन्द जैन

प्रबन्धक अनिल जैन (बैंक वाले) सo प्रबन्धक सुरेन्द्र जैन (भटगाँव वाले)

प्राचना प्राचनाता

प्राप्ति स्थान एवं कार्यालय

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर जी श्री १००८ चिन्तामणि मगवान पार्श्वनाथ अतिश्रय क्षेत्र

त्रा ७००६ ।चन्तामाण भगवान पास्त्रनाय आतंत्रय क्षत्र मीहल्ला सराय, रोहतक (हरियाणा) १२४००१

प्राप्ति स्थान

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर जी भगवान पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन अतिश्रम क्षेत्र

भगवान पश्चिनाथ दिगम्बर जन अतिश्रय क्षेत्र ग्राम अंडिन्दा, तहसील बल्लभनगर, जिला उदयपुर (राजस्थान)

कम्पोजिंग : सिखान्ता लेजर प्रिंटर्स, पुलिस लाइन के सामने, रोहतक। फोन : ७६७७६

**युद्धक :** आचार्य प्रिटिंग प्रेस, गोहाना रोड. रोहतक, फोन : 72374

## दो शब्द

इस संसार में फँसे प्राणियों को दुःख ही दुःख नजर आता है। सुखी

कोई नहीं है। अगर सुख चाहते हो तो धर्म का पालन करो। धर्म ही सुख प्रदान करने वाला है। वर्तमान में लोगों की धर्म में श्रद्धा घट गई है। कोई भी धर्म का पालन नहीं करना चाहता और सुखी होना चाहता है। अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिये भव्य प्राणियों को वीतराग-प्रणीत धर्म का पालन करना चाहिये। उससे आत्मशांति मिलेगी, शांति प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं। अशान्ति से भरे हुए इस समाज को कैसे शांति पहुंचाई जाये ? वर्तमान में लोगों के अंदर अनेक प्रकार के रोग, शोक, धन-नाश, भूत, व्यंतर, डाकिनी, शाकिनी आदि की बाधा व जादू, टोना, टोक का जोर दिखाई पड़ता है। निसंतान होना आदि अनेक समस्याएँ हैं। लोग इन कारणों से थक चुके हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। इसलिये कुछ पीर, पैगम्बर, चण्डी, भैरव आदि के पास जाते हैं, अपनी श्रद्धा बिगाड़ कर धर्म में दोष लगाते हैं। इतना करने पर भी संकट नहीं टलता, दुःखी ही रहते हैं। मिथ्या देवों के पास तो चले जायेंगे किन्तु पद्मावती आदि देवों की पूजा अर्चना को मिथ्या समझेंगे। नियम है कि ये सम्यक्ती देव देवियां हैं, नियम से सम्यग्दृष्टि ही हैं। इनकी योग्यतानुसार इनकी सेवा, पूजा, वन्दना, करने में कोई दोष नहीं है। अनेक नगरों में. अनेक लोग अपनी समस्याओं को मिटाने के लिये संतोषी माँ का व्रत करने लगे हैं। यह तो और भी खराब हो गया, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां जैन सिद्धांत में पद्मावती माता का शुक्रवार व्रत है, इसको करें। बहुत कर भी रहे हैं लेकिन इस व्रत का उद्यापन नहीं है, सो उद्यापन कैसे करें ? नवरात्री में क्या करें ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह (नवरात्रि पूजा विधान) लोगों के उपकार के लिये लिख दिया है। इस विधान को नवरात्री में दस दिन में पूरा करें, जाप्यादि सब विधि विधानानुसार करें। प्रतिदिन सहस्र नाम के सौ-सौ अर्ध्य चढ़ाएँ। यह विधान शुक्रवार व्रत के उद्यापन रूप में भी हैं और नवरात्री में

नौ दिन की पूजा रूप में भी है। इस विधान से अवश्य ही अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, शान्ति प्राप्त होगी, देवी अवश्य प्रसन्त होगी, आशीर्वाद मिलेगा, इसीलिये यह परिश्रम किया है।

लेकिन जिनको पद्मावती देवी के प्रति श्रद्धा है, वही इस विधान को करे, अन्यथा नहीं। श्रद्धा रिहत कोई भी कार्य नहीं होता। शुक्रवार व्रत को तीन वर्ष करें। श्रावण महीने के चारों शुक्रवार उपवास या एकासन करें, फिर इस विधान के रूप में उद्यापन कर दें। यह विधान दस दिन में भी हो सकता है। समयाभाव में दो दिन या तीन दिन (शुक्रवार से रिववार) में भी पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रथम कोष्ट की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। अपनी शिक्त अनुसार करें। शिक्त को छिपाएँ नहीं। भिक्त को मुख्यता दें, अवश्य ही देवी माँ प्रसन्न होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। यह इस काल की कल्पवृक्ष के समान भव्यों को फल देने वाली है। यह महादेवी परम-दयालु है, जैन धर्म व उसके भक्तों पर स्नेह रखती है। जो इसको भिक्त व श्रद्धा से पुकारे उसका कार्य कर देती है। जिनधर्म द्रोहियों को शांत करके जैन धर्म का पालन करने वाला कर देती है। हे माँ, जगत के जीवों को शान्ति प्रदान करो।

इस विधान को छपवाने में रोहतक (हरियाणा) के श्रीमान् सेठ द्वीप कुमार जैन, शैलेश जैन, सतीश जैन, अजय जैन, ऋषभ चन्द जैन, अनिल जैन, सुरेन्द्र जैन, डा० रामनिवास गुप्त एवं अन्य सम्बद्ध सदस्यों ने भार संभाला। सभी महानुभावों को मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद। यह विधान मेरी परम शिष्या आर्यिका क्षेमश्री के आग्रह से बनाया गया है। उसने ही इस ग्रन्थ का आलेख तैयार करने में सहायता भी बहुत की। उसको भी मेरा आशीर्वाद। श्रीमती सुगनमाला जैन (माता सतीश जैन) एवं अन्य दानी व धर्मानुयायी विभूतियों ने आर्थिक सहायता देकर, ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग करने की भावना व्यक्त की है, उन्हें भी मेरा सहर्ष आशीर्वाद!

ग० आ० कुन्थुसागर

### सम्पादकीय

जीवन का अन्त मृत्यु है, लेकिन इसका लक्ष्य मोक्ष है। मनीषी कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु क्षणिक विश्राम। जैसे कोई यात्री किसी पड़ाव पर थोड़ी देर आराम करके फिर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेकर इस यात्रा पर आगे चलता है। परन्तु विश्राम के बाद की यात्रा उसी बिन्दु से आरम्भ होती है, जहाँ पर पूर्व यात्रा समाप्त हुई थी। प्रायः देखा गया है, कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रतिभा-सम्पन्न, साधु स्वभाव, सदाचारी या भक्त होते हैं। यह सब अचानक नहीं हो जाता। जन्म-जन्म के संस्कारों का संवय धीरे-धीरे जीव को किसी लक्ष्य की ओर खींचता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोगों में धर्म-प्रभावना अधिक होती है। ऐसे भी लोग हैं जो समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए धर्म की चादर को ऊपरी तौर पर ओढ़ लेते हैं। वे जीवन-भर दुहरे व्यक्तित्व की मार सहते-सहते नरक के भागी बनते हैं। उनको समझ ही नहीं होती कि धर्म क्या है और यदि वे थोड़ा बहुत समझते भी हैं तो संयम और मर्यादा के अभाव में, तामसिक वृत्तियों की जकड़न का शिकार बन जाते हैं।

धर्म, मोक्ष का साधन है। जो व्यक्ति परोपकार करता है और स्वार्थ से परे रहता है, वही धार्मिक है। इहलोक और परलोक की सिद्धि के लिए लोक-मर्यादा और सदाचार का पालन अपेक्षित है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनके उपाय हैं। इन उपायों से लोक-जीवन में पीड़ा का निवारण होता है, इसीलिए इन्हें धर्म का अंग माना गया है। यदि सभी लोग झूठ बोलने लग जाएँ या हिंसा में लिप्त हों तो जरा सोचिए, हमारा जीवन कैसा होगा ? ऐसे जीवन की कल्पना से भी डर लगता है।

जीवन में मोक्ष की सिद्धि हेतु दो प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं। इनमें एक मार्ग कठोर तपस्या का है। इस मार्ग को वे ही अपना सकते हैं जिन्हें संसार के प्रलोभन न सताएँ, जो ऐहिक जीवन के सुखों का त्याग करने को तत्पर हों, जिनमें इतना संयम हो कि समस्त इन्द्रियों की प्रवृत्तियों का निग्रह कर सकें, जो प्राकृतिक सुख-दुखों की उपेक्षा करने में समर्थ हों और जिनकी दृष्टि का आधार मानवतावादी चिन्तन रहे। यह काम तपस्वियों का है। ऐसे साधक सर्वदा समाज के लिए पूज्य हैं। इनकी सद्भावना लोक-कल्याण का आधार है।

दूसरा उपाय भक्ति है। सांसारिक मनुष्य कठोर तपस्या करने में समर्थ नहीं हो पाते, अतः वे जिनभक्ति से, मुनियों एवं आर्यिकाओं की सेवा से कर्म बन्धन काटने तथा जिनशासन देवी-देवताओं में श्रद्धा रखने और पूजा करने से सदाचार का पालन करने से अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। इस भक्ति का आधार मन की वृत्तियों को एकाग्र करना है। मन की प्रवृत्ति को रोकना ही योग है। जब किसी एक विषय पर मन को संयमित कर लिया जाए तो मन की एकाग्रता कही जाती है। स्वाध्याय और देवी-देवताओं के प्रति प्रणति भाव से यह एकाग्रता शीघ्र सम्भव है। इसीलिए नवरात्रि पूजा विधान (शुक्रवार व्रत उद्यापन) आदि गृहस्थियों के लिए उपदिष्ट किए गए हैं। जब व्यक्ति दुविधा त्याग कर निर्मल मन होता है तो उसे जीवन का मार्ग सरल और सहज प्रतीत होने लगता है, परन्तु जब तक वृत्तियाँ चित्त पर हावी रहती हैं तो मनुष्य उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। चित्त दर्पण के समान है और दर्पण पर जिस रंग के पुष्प रखे जाएँ, वह उसी रंग का दिखाई देता है। यदि दर्पण से पुष्प हटा लिए जाएँ तो वह अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। यही स्थिति चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती है तो मन निर्मल होता है। निर्मल चित्त की अनुभूति आनन्दमय होती है। भक्ति और पूजा के माध्यम से चित्त की यह निर्मलता सामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तक में जो पूजा विधान दिया गया है, वह समस्त लोक के लिए कल्याणमय हो, यही हमारी कामना है।

श्री १०८ गणधराचार्य कुन्थुसागर जी के हम अत्यन्त आधारी हैं कि इन्होंने लोक-कल्याण हेतु इस पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करके चिन्तामणि ग्रन्थमाला प्रकाशन, रोहतक को प्रदान की। इनका आशीर्वाद पाकर ही हम यह कार्य निर्विध्न सम्पूर्ण करने में समर्थ हो पाए हैं।

डा० रामनिवास गुप्त

## नवरात्रि पूजा विधान मंडल नक्शा



9 उपर्युक्त ढंग से स्वस्तिक बनाकर, इसके ऊपर हीं लिखे। २ वलय के प्रथम रिक्त अंश में २४ हीं बनाएँ। दूसरे से दसवें रिक्त स्थानों में प्रत्येक में एक सी हीं लिखें। ग्यारहवें स्थान में २०८ हीं बनाएँ।

### प्रस्तावना

'नवरात्रि पूजा विधान' (शुक्रवार व्रत उद्यापन), चिन्तामणि ग्रन्थमाला शोध प्रकाशन, रोहतक का तीसरा पुष्प है। वात्सल्य रत्नाकर, श्रमणरत्न, स्याद्वादकेसरी, जिनागम सिद्धान्त महोदिध, वादिभसूरि, सम्यक्षान दिवाकर प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री १०८ गणधराचार्य श्री कुन्धुसागर जी महाराज ने श्रावक-श्राविकाओं के लिए मनवांछित् फल प्राप्ति हेत् इस ग्रन्थ का प्रणयन किया।

दिगम्बर आर्ष परम्परा में जिनशासन, यक्ष-यक्षिणी एवं देव-देवियों को पूजना, पंचामृताभिषेक करना. हरे फल व फुल पूजा में चढ़ाना तथा स्त्री-अभिषेक मान्य हैं। इन मान्यताओं के प्रमाण तिलोयपण्णति, ज्वालामालिनी कल्प, दशिभवतग्रन्य, हरिवंश पुराण, पद्मपुराण, मैरव पद्मावती, प्रतिष्टाशास्त्र, शिल्पशास्त्र, त्रिलोकसार, श्रीपाल चरित्र आदि में सर्वत्र उपलब्ध हैं। गणधराचार्य कुन्धुसागर जी महाराज ने 'शंका समाधान' व चिन्तामणि पुष्पांजलि में 'आगम देखें' तथा उपाध्याय कनकनन्दि जी महाराज ने 'जिनार्चना' में उपर्युक्त विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कुछ जिज्ञासुओं का कहना है कि पंचामृताभिषेक के लिए शुद्ध सामान नहीं मिलता, हरे फल पूजा में अर्पित करने से दोष लगता है तथा स्त्री अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि नारी अशुद्ध होती है। इस प्रकार की भावना एकांगी एवं तर्कहीन है। पंचामृताभिषेक के लिए शुद्ध सामान मिल जाता है, उसे तैयार करने में श्रम के भय से अभिषेक का त्याग करना उचित नहीं। जब हरे फल खाने में कोई दोष नहीं तो उन्हें पूजा में अर्पित करने से दोष कैसे हो सकता है ? फिर नारी को अशुद्ध मानने में भी कोई औचित्य नहीं। स्त्रियाँ ही आचार्य और मुनियों को आहार देती हैं, वे आर्थिका भी बनती हैं, उनके बिना कोई विधान पूर्ण नहीं होता और सती मैना सुन्दरी ने भगवान का पंचामृताभिषेक किया था। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री के बिना इहलोक के जीवन में कोई गृति नहीं। यदि उसे ही अशुद्ध मान लिया जाए तो शंकालुओं को ध्यान करना चाहिए कि वे तुरन्त गृहस्य जीवन त्यागकर नारी से दूर कहीं पर्वत कन्दराओं में खो जाएँ। विचार और व्यवहार में द्वैधीभाव रखना श्रद्धा और भिक्त के विपरीत है। वस्तुतः अल्पन्न अथवा किंकर्तव्यविमूढ व्यक्ति ही अंधविश्वास और रूढ़िवादिता के आग्रह में द्वैधीभाव के शिकार हो जाते हैं। आश्चर्य का विषय है कि जब जिनेन्द्र भगवान के दर्शनमात्र से निकष्टतम कर्म का प्रभाव ही क्षीण हो जाता है तो यह अशुद्धि नारी के दाय में ही क्यों आई ? वस्तुतः नारी को अशुद्ध मानकर, पुरुष के लिए ही शुद्धि और मुक्ति का आग्रह करने वाले, स्वमोह की व्याधि से पीड़ित हैं। बायः हीन भावना से प्रस्त व्यक्ति, दूसरे को अकारण ही हीन घोषित करने को उद्यत रहते हैं। अतः उन्हें सलाह दी जाती है कि दे स्व के पिर्रे से मुक्त होकर उन्मुक्त आकाश की स्वस्थ वायु में विचरण करें।

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधान या किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान् का पंचामृताभिषेक किया जाता है, फिर समस्त देव-देवियों एवं यक्ष-यिक्षणियों को अर्घ्य देकर उनके आह्वान की प्रक्रिया होती है। भक्त और सायक प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में विघ्नबाधा न आए और उन्हें सुरक्षा एवं श्वान्ति की सुखद स्थिति प्राप्त हो। गौतम गणधर द्वारा रचित 'कृषि मण्डल विधान' में भी यक्ष-यिक्षणियों के सत्कार एवं प्रतिष्ठा को स्थान दिया गया है। परन्तु जहाँ वीतराग प्रभु की पूजा में इत्य अर्पण करते समय 'स्वाहा' शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ देवी-देवताओं की पूजा में गृहाण, गृहाण कहा जाता है।

पूजा विधान में जहाँ तक 'ऊँ हीं' मंत्र के उच्चारण का प्रश्न है, ऊँ शब्द परमेष्ठीवाचक है, हीं का ह वर्ण भगवान् पार्श्वनाथ का द्योतक है, रू धरणेन्द्र का वाचक है और ई वर्ण परमावती

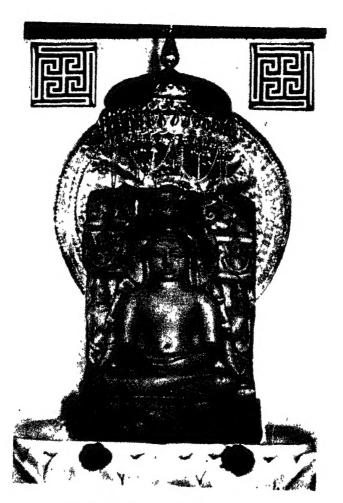

चिन्तामणी भगवान पार्श्वनाय क्षेत्र रोहतक

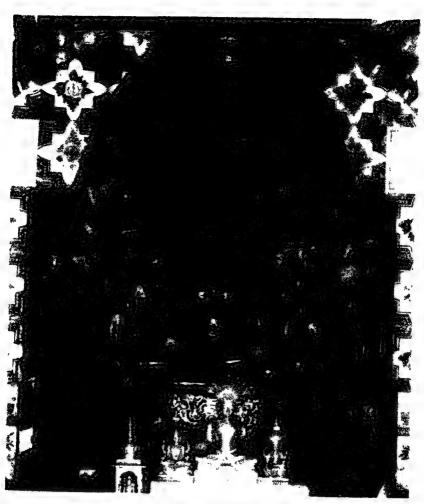

श्री दिग. जैन अतिशय क्षेत्र अणिन्दर पार्श्वनाय पो. अणिन्दा त. वल्लभ नगर जिला उदयपुर (राज.)



परम पृञ्य गणधराचार्य १०८ श्री कुन्यु सागर जी महाराज

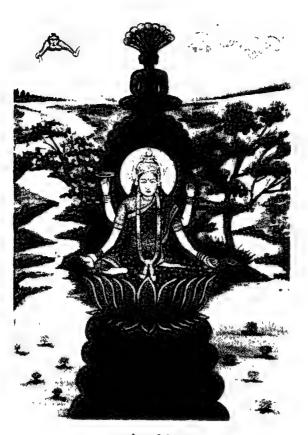

कमठोपसर्ग विजयी श्री १००८ धरणेंद्र पद्मावित सहित पार्श्वनाथ भगवान



स्वर्गीय श्री कैलाश चन्द जैन सुपुत्र स्व. ला. प्यारे लाल जैन की याद में समर्पित

माता का संकेत करता है। अतः धरणेन्द्र, पद्मावती सहित भगवान् पार्श्वनाध का ध्यान करना चाहिए। ('प्रतिष्ठासारोद्धार' पृष्ठ ७३, श्लोक १९७७)। जहाँ-जहाँ सिद्धक्षेत्र और अतिशय क्षेत्र हैं, वहाँ-वहाँ यक्ष-यिक्षणियों और देव-देवियों से भक्तों का कष्ट निवारण होता है। यह प्रकरण पद्मावती पूजा का विधायक है। इसी प्रकार धरणेन्द्र, यक्षपाल, क्षेत्रपाल आदि की पूजा का विधान भी है।

शासन देवी देवताओं के विषय में सर्वविदित है कि श्री देवसेनावार्य, वामदेव पूज्य स्वामी, सकलकीर्ति, वसुनन्दि, रविषेणावार्य, सोमदेव सूरि, श्री पात्र केशरी, नेमिचन्द्र स्वामी, समन्तम्द्र, कुन्दकुन्द स्वामी, सिद्धान्त चक्कवर्ती आचार्यों ने आवश्यकता पड़ने पर शासन देवी-देवताओं का स्मरण करके आराधना की। संकट के समय इन्हीं देवी-देवताओं ने विपत्ति का निवारण किया। इन देवी-देवताओं का अनादर करना मिध्यात्व का द्योतक है। वर्तमान में भी आचार्य एवं साधुवर्ग देवी-देवताओं को यथोचित मान्यता प्रदान करते हैं। श्री १०८ चारित्र चक्कवर्ती, समाधि सप्राट आचार्य शान्तिसागर जी, आचार्य विमत्तागर जी, आचार्य प्रदान करते हैं। श्री १०८ चारित्र चक्कवर्ती, समाधि सप्राट आचार्य शान्तिसागर जी, आचार्य विमत्तागर जी, आचार्य देवी-स्वान का जी, आचार्य देवी-स्वान का जी, आचार्य वर्षमानसागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य वर्षमानसागर जी, आर्थिका विद्यासागर जी, आचार्य वर्षमानसागर जी, आर्थिका दिवासागर जी, आर्थिका विजयमती माता जी, आर्थिका विश्वद्धमित माता जी आदि शासन देवी-देवताओं में आस्था रखते हैं। आचार्यों का कथन है कि प्राचीन शास्त्रों में (जो कि भण्डारों में उपलब्ध हैं) लिखा है कि पार्श्वनाथ भक्त पद्मावती देवी म्वावतारों में एक है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिनेन्द्रभिक्त जिनशासन देवी-देवता सम्यक् दृष्टि हैं। इन्हें नियम से अवधिज्ञान होता है, फलतः ये हमारी शक्ति और बुद्धि से परे कार्यों को सिद्ध कराने में समर्थ होते हैं। अतः धर्मध्यान की सिद्ध एवं सुख-समृद्धि के लिए भगवान् का पंचामृताभिषेक, हरे फल-फूल का अर्पण, स्त्री अभिषेक की मान्यता तथा सम्यक् दृष्टि-जिनशासन देवी-देवताओं एवं यक्ष यक्षिणियों की पूजा का अनुष्ठान करना चाहिए।

पूज्य गुरुवर गणधराचार्य कुन्युसागर जी के चरणों औं कोटि-कोटि नमन करते हुए, आशा करते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ 'नवरात्रि पूजा विधान' सभी भक्तों के लिए मंगलकारी होगा। इसका विधान करने या कराने पर व्याधि समाप्त होंगी और सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी।

चिन्तामिण ग्रन्थमाला शोध प्रकाशन, रोहतक से शीघ्र ही 'कुन्धुवाणी' का प्रकाशन किया जा रहा है। हम गुरुवर के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में वे स्वलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन का सौभाग्य हमें प्रदान करेंगे।

श्रीमती सुगनमाला जैन, पिथवाड़ा मीहल्ला, रोहतक एवं सभी अन्य दानियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग देकर कृतार्थ किया। हम चिन्तामणि प्रन्थमाला की समस्त कार्यकारिणी व सदस्यगण एवं सम्पादक डा० रामनिवास गुप्त के भी हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन का कार्य किया।

अन्त में हम पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे इस लघु प्रयास का स्वागत करेंगे और समय-समय पर अपने सुझावों से मार्गदर्शन करके चिन्तामणि ग्रन्थमाला को आर्थिक सहयोग देकर जिनवाणी की उपासना का लाभ उठाएँगे।

द्वीप कुमार जैन अध्यक्ष सतीश जैन महामंत्री

## कहाँ क्या है ?

क्रमांक

२०

٦9

ग्यारहवें कोष्ठ का अर्घ्यशतक

अथ जयमाला (प्रत्येक कोष्ठ की समाप्ति पर)

| 9  | नवरात्रि पूजा विधान - विधि-विधान सामग्री       | १ से ४     |
|----|------------------------------------------------|------------|
|    | पद्मावती के शृंगार का सामान, जाप्य-मंत्र, आरती |            |
|    | पद्मावती व क्षेत्रपाल।                         |            |
| 2  | सप्त शुक्रवार व्रत विधान तथा कथा               | ४ से १२    |
| 3  | सर्वोपद्रव-शान्तिकरण मंत्र                     | १२ से १३   |
| 8  | मंगलाष्टक                                      | 98         |
| ų  | पंचामृत अभिषेक पाठ                             | १५ से २२   |
| Ę  | अथ शान्तिमंत्र                                 | २२ से २४   |
| Ø  | पूजा प्रारम्भ                                  | २४ से २७   |
| ξ  | नवदेवता पूजा                                   | २८ से ३१   |
| Ę  | श्री पार्श्वनाथ पूजा                           | ३१ से ३५   |
| 90 | नवरात्रि पूजा विधान (प्रथम कोष्ठ पूजा)         | ३६ से ४२   |
| 99 | द्वितीय कोष्ठ का अर्घ्यशतक                     | ४२ से ५२   |
| 92 | तृतीय कोष्ठ का अर्घ्यशतक                       | ५३ से ६३   |
| 93 | चतुर्थ कोष्ट का अर्घ्यशतक                      | ६४ से ७४   |
| 98 | पंचम कोष्ठ का अर्घ्यशतक                        | ७५ से ६५   |
| 95 | षष्ठ कोष्ठ का अर्घ्यशतक                        | दह से १०१  |
| 9Ę | सप्तम कोष्ठ का अर्घ्यशतक                       | 90२ से 99७ |
| 90 | अष्टम कोष्ठ का अर्घ्यशतक                       | ११८ से १२८ |
| 95 | नवम कोष्ठ का अर्घ्यशतक                         | १२६ से १३६ |
| 9€ | दशम कोष्ठ का अर्घ्यशतक                         | १४० से १५० |

१५१ से १६४

१६५ से १६६

### श ही ही ही ही ही ही ही ही ही ही

# नवरात्रि पूजा विधान

(पद्मावती शुक्रवाखत उद्यापन)

## पद्मावती मण्डल पूजा विधान

पंचरंगों से नक्शों के अनुसार स्वच्छ घुला हुआ एक सुन्दर कपड़ा बिछाकर मंडल माँड दें, उस मण्डल वेदी पर पंच कलशों को गंरागंग (मौली) धागा बाँधकर नारियल फल रखें। उन कलशों को माण्डले के ऊपर सजाएँ। केले के स्तंभ आशा-पाल के पत्तों की वन्दनवार लगाएँ, चँदोवा बाँधें और मण्डल को खूब सजाएँ। फिर मण्डल के आगे अभिषेक पीठ की स्थापना कर दें। यजमान धुले हुए वस्त्र पहनकर स्थापनापूर्वक पंचामृतिभषेक करें, शान्ति धारा करें, फिर अंगपोच्छन करके माँडले के ऊपर भगवान का स्थापन करें। भगवान के वाम भाग में एक टेबल लगाकर उस पर पद्मावती देवी की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान करें। पद्मावती देवी की मूर्ति को सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभूषणों से सजाएँ, षोडशभरण पहनाएँ, पूजा प्रारम्भ करें, अंकुरारोपण करें। संकली करण, इन्द्रप्रतिष्ठा, मण्डल वेदी शुद्धि, पंचकुमार पूजा, दशदिक्पाल पूजा, महर्षि उपासनादि करके नवदेवता पूजा करें। फिर पार्श्वनाथ पूजा करें, धरणेन्द्र पूजा करें, उसके बाद मण्डल विधान प्रारम्भ करें। पद्मावती पूजा करें। जो-जो सामान वस्त्राभूषणादि लेकर आये हैं उन् सबको पहले ही पहना दे। पूजा में नाम आने पर पुष्पांजलि क्षेपण कर दे, फिर प्रथम कोठे पर चौबीस भुजा का चौबीस अर्घ्य चढा दें। द्वितीय कोठे के ऊपर पद्मावती सहस्रनाम दस पूजाओं में से प्रथम दिन की पूजा के १०० अर्घ्य चढ़ा दें। पूर्ण अर्घ्य चढ़ाकर शान्ति पाठ विसर्जन कर दें। यह प्रथम दिन की पूजा हुई।

दूसरे दिन की पूजा में पंचामृत अभिषेक, संक्षिप्त सकलीकरण, नवदेवता पूजा, पार्श्वप्रभु पूजा, धरणेन्द्र पूजा, पद्मावती पूजा चौबीस भुजा के अलग-अलग अर्ध्य चढ़ा दें। शान्ति पाठ विसर्जन करें। इसी प्रकार प्रतिदिन पूजा का कम रखें। मात्र सहस्रनाम का ही शतक बदलें, बाकी सब विधि दूसरे दिन की विधि के समान करें। दसों दिन इसी प्रकार करके पद्मावती सहस्रनाम के १००८ अर्ध्य १० दिन चढ़ाकर विधान समाप्त करें। होमादिक करके रथोत्सव करें। विधान समाप्त करें। सधर्मी जनों को भोजन कराएं। चतुर्विधि संघ को उपकरणादिक दान दे। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में जो लिखा है उसी के अनुसार देन-लेन अपनी शक्तिनुसार कर दे।

### विधान की सामग्री

मण्डल: १५ फुट लम्बे, १५ फुट चौड़े तख्त २ १/२ फुट ऊँचे लगाएँ। १६ फुट लम्बा-चौड़ा एक सफेद कपड़ा लें। (स्थान के अनुसार मण्डल छोटा-बड़ा किया जा सकता है)। आधा-आधा किलो पाँच प्रकार के रंग लें।

र् बड़े लोटे, र सुपारी, र हल्दी की गांठें, सवा छह रुपये, १०० ग्राम पंचरंगा धागा, २००० नारियल, (मौसमी) पूजा की सामग्री ११ जोड़े, १०० किलो चावल, १० किलो बादाम, १ किलो लौंग, र किलो गोले की चिटकी लें। प्रतिदिन १५० अर्घ्य के अनुसार नैवेद्य अलग-अलग बना लें। १० किलो छुआरे आदि अष्ट द्रव्य का सामान लें। (प्रत्येक दिन अष्टद्रव्य में कोई भी हरा फल जैसे सेब, मौसमी, संतरा, केला, अनानास, आम आदि लें। श्रावक अपनी सामर्थ्यानुसार अर्घ्य चढ़ाएँ।)

जितने पूजा करने वाले जोड़े हों, उन्हीं के अनुसार सामग्री घटा, बढ़ा दें। बर्तन, दीपक आदि। अखण्ड दीपक के लिये १० किलो शुद्ध घी, रूई, एक दर्जन माचिस, विधानाचार्य के लिये दो घोती, दो दुपट्टे, दो बनियान आदि लें। झण्डारोहण के लिये केसिरया झण्डा हो। अंकुरारोपण के लिये १९ मिट्टी के सकोरे, सप्त प्रकार का धान्य (प्रत्येक २०० ग्राम), केसरी घोती, दुपट्टे, चौकी पाटे, मालाएँ, धूपदान आदि सब योग्य सामग्री विधानाचार्य तैयार करा दे। विधान में लिखा सभी सामान मोटे-मोटे रूप में है।

पदुमावती के शृंगार का सामान

५ मीटर की साड़ी, २ मीटर ब्लाउज के लिये, मुकुट, हार, चूड़ियाँ, कुण्डल, पायल, कंगन, जेवर का पूरा सैट, ५ बड़ी माला, कुंकुम, काजल, बिन्दी, इत्र, दर्पण, तेल, चुवेला, गजरा, बिछवा, तिलक, भीगे चने आधा किलो, नौ प्रकार की 9-9 किलो मिठाई, आधा-आधा किलो नौ प्रकार की मेवा, नौ प्रकार के हरे फल, गन्ना (ईख), सुवर्ण कलश, ५ पान, ५ सुपारी, १०० ग्राम इलायची आदि। प्रतिदिन देवी का पंचामृत अभिषेक करके खूब सजा दें। सुवर्णीदिक आभरण आदि शृंगार का सभी सामान प्रतिदिन नौ दिन तक मंगवाएँ, अपनी शक्ति अनुसार जैसा ला सकें वैसा करें।

पद्मावती मूल मंत्र का सवा लाख जाप करें और अन्त में इस मंत्र की दशांग आहुति दें, होम का सामान समिधादि विधानाचार्य से लिखा लें।

#### जाप्य मन्त्र

- (९) ॐ आं कों हीं क्लीं हों पद्मावत्यै, मम सर्वकार्य सिद्धिं कुरु, कुरु नमः।
- ' सवा लाख या साढ़े बारह हजार इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करें । दशांग होम कुण्ड में आहुति दें । देवी आवश्यक कार्य सिद्ध करेगी ।
  - (२) ॐ हीं नमः।
  - अथवा इस एकाक्षरी पद्मावती देवी के मंत्र के सात लाख जाप करें। होम कुण्ड में दशांग आहुति दें। देवी आवश्य दर्शन या स्वप्न में दर्शन देगी या सर्वकार्य सिद्धि होगी।
  - (३) ॐ आं कों हीं धरणेन्द्राय, हीं पद्मावती संहिताय कों हैं हीं नमः। इस मंत्र के सवा लाख जाप करने से सर्व कार्य सिद्धि होगी। यह सर्वकार्य सिद्धि मंत्र है। जैसा योग्य समझें, वही मंत्र लें और दस दिन में जाप कर लें। नव रात्रि पूजा विधान में इन तीन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें, फिर दशांग आहुति दें।

पद्मावती देवी की आरती ॐ जय जगदम्बे माता, देवि पद्मावति माता, आरती करूँ मंगलमय, देवो सुख साता।। टेक।। श्री पार्श्वनाथ शासन देवि हो, सिर पर प्रभु सोहे,। माता, सिर।। कुक्कुट सर्पवाहिनी माँ के सहस्र नाम मोहे।।१।। ॐ जय।। पोम्बुजपुर में आप विराजी अतिश अति भारी। माता, अति। पृष्पों का वर प्रसाद देकर, आनन्द करतारी। २।। ॐ जय।। मथुरा के जिनदत्तराय की आप करी रक्षा।। माता, आप।। रत्नत्रय की शोभा देती द्वादशांगदक्षा। ३।। ॐ जय।। पद्मवर्ण पद्मासन पद्मा पद्महस्त सोहे।। माता, पद्म।। पद्मवासिनी पद्मनयन की पद्मप्रभा मोहे।। ४।। ॐ जय।। नानामत में विविधनाम से आपकी भक्ती करे।। माता, आप।। तारा, गौरी, वजा, प्रकृति, गायत्री नाम धरे।। ६।। ॐ जय।। कुंकुम, हल्दी, पान, सुपारी, चना, फूल, सजधार।। माता, चना।। दीप, धूप, गंध, केला, श्रीफल, व्यंजन बहुत प्रकार।। ६।। ॐ जय।। पूर्ण कलश ले नारी सुहागिन इह विधि पूज रचाय।। माता इह।। सुख सौभाग्य बढ़े सेवक का, मन वांछित फल पाया।। ।।। ॐ जय।।

### आरती श्री क्षेत्रपाल

करूँ आरती क्षेत्रपाल की जिन-पद सेवक रक्षपाल की ।। टेक ।। विजय वीर अरु मणिभद्र की अपराजित भैरव आदि की ।। करूँ सिरपर मणिमय मुकुट विराजै, कर में आयुध त्रिशूल जु राजै ।। करूँ कूकर वाहन श्रोभा भारी, भूत प्रेत दुष्टन भयकारी ।। करूँ लंकेश्वर ने ध्यान जो कीना, अंगद आदि उपद्रव कीना ।। करूँ जभी आपने रक्षा कीनी, उपद्रव टारि शान्तमय कीनी ।। करूँ जिन भक्तन की रक्षा करते, दुख दारिद्र सभी भय हरते ।। करूँ पुत्रादि वांछा पूरी करते, इसलिए हम आरती करते ।। करूँ ।। श्री पदुमावती देवी प्रसन्न ।।

### सप्त शुक्रवार व्रत विधान तथा कथा

मगध देश में राजगृह नगर के पास निपुलाचल पर श्री महावीर स्वामी का समवरण आने का समाचार, महाराज श्रेणिक ने वनपाल के मुख से सुना और हर्षित होकर महारानी चेलना के साथ सपरिवार वहाँ पहुँचे।

बडे भिक्तभाव से जय-जयकार करके तीन प्रदक्षिणाएँ देकर श्री वीर प्रभु को त्रिवर नमोऽस्त किया। फिर वे बारह सभा के मनुष्यों के कोटे में बैठ गये। भगवान की दिव्य ध्वनि, श्री गीतन गणधर की वाणी से सुनकर राजा-रानी ने भिक्तभाव से आनंदित होकर हाथ जोड़ विनती की, हे भगवन्। संसार में दम्पती को अखण्ड सौभाग्य प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिए? इस विषय में कोई एक कथा हमें सुनाइये। तब भगवान के मुख से वाणी निकली। प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में परिभद्रपुरी नाम का नगर था। वहाँ विकारमाप्ता नामक तेजस्वी. महापराक्रमी. न्यायी. धर्मी व प्रजावत्सल राजा था। उसके बहुत रानियाँ थीं। उनमें भूमिभुजादेवी पटरानी पतिव्रता, चतुर व कार्यकुशल थी, इसलिये राजा को मंत्री की तरह सहायता देती थी। दोनों ने अपने राज्यमें खुब धर्म प्रभावना की। उसकी नगरी में श्रुणुयात नाम का एक दिख्व व्यापारी था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मावती था। उसकी जैन धर्म में बहुत श्रद्धा व भिवत थी। पाप के डर से उससे कोई बुरे कार्य नहीं होते थे। घर में दिखता के कारण वह दुखी थी, इसलिये उसे किसी के पास जाकर बैठना बुरा लगता था और अपने घर में जो था उसी में सन्तुष्ट थी। अपनी बुरी स्थिति के कारण वह किसी से नहीं बोलती थी। अधिक संतान होने के कारण उनकी देखभाल में उसका सारा दिन बीत जाता था। वह सन्तान की इच्छापूर्ति तथा पालन-पोषण में असमर्थ थी। इस दुख से छुटकारा पाने की रात-दिन उसे चिन्ता रहती थी। इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन पड़ोसिन ने आकर उसे समझाया, देखो। आज भाग्य का दिन निकला है। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं। गाँव के बाहर बगीचे में श्री विजयाभिनन्दन नाम के मुनीश्वर आये हैं। उनके दर्शनों के लिए गाँव के स्त्री-पुरुषों की भीड़ लग रही है। वे बहुत ज्ञानी हैं तथा भक्तों को हितकारी उपदेश देते हैं, सो हम भी उनके दर्शनों का लाभ लें और इहलोक परलोक के हित को साधकर सद्गति प्राप्त कर लें। इसलिये मैं तुझे बुलाने आई हूँ। तेरी इच्छा हो तो मेरे साथ चल। यह सुनकर रुक्मावती को अत्यन्त हर्ष हुआ। चिंतित मन में शांति हुई। घरेलू दुःखों से छूटने का मार्ग मिले और शांति सुख की प्राप्ति हो, इस मावना से वह उस स्त्री के

साथ जाने को निकली। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि दर्शनों की प्रतिक्षा में अपार जनसमुदाय श्री विजयमिनन्दन मुनिराज के सामने जय-जयकार कर रहा है। विमान से पुष्पवृष्टि हो रही है। यह दृश्य देखकर रुक्मावती का मन प्रफुल्लित हुआ। उसने मुनीश्वर को सादर नमस्कार किया और श्राविकाओं की सभा में जाकर बैठ गई। मुनीश्वर ने उपदेश प्रारम्भ किया। उसे सुन वह इतनी खुश हुई कि अपने बाल-बच्चों, घर-बार व संसार को भूल गई। मुनिराज ने अपनी अमृतवाणी से सात तत्व का वर्णन किया, जीव तत्व का महत्व समझाया, अनादि संसार के सुख-दुःखों का वर्णन किया, जीव के हित का मार्ग बतलाया और अखण्ड शोभा बढ़ाने वाली व अत्यन्त सुख देने वाली सप्त शुक्रवार व्रत की किया बतलाई। वह किया रुक्मावती ने ध्यानपूर्वक सुनी। वह किया इस प्रकार थी -

विधान - श्रावण महीने में प्रत्येक शुक्रवार को उपवास अथवा एकाशन करें, शक्ति अनुसार पूजा सामग्री लेकर श्री जिन मंदिर में जाकर दर्शन स्तुति स्तोत्रादि द्वारा भगवान की भिक्त करें और १००८ श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर की, श्री घरणेन्द्र, श्री पद्मावती सहित पंचामृत अभिषेक पूर्ण करके पद्मावती देवी की मूर्ति को दूसरे एक ऊँचे आसन पर विराजमान करें। नाना प्रकार के वस्त्रालंकारों से उनका शृंगार करें। दीप, धूप, फूलों के हार, केले के खम्म इत्यादि साधनों से मण्डप सजावें, हल्दी, कुंकुम, भीगे हुये चने आदि लेकर पंचोपचार पूजा करें। बाद में श्री पद्मावती महादेवी को मणि मंगलसूत्र आदि आभूषण पहनावें। फिर आटे के दो दीपक सहित जयमाला बोलकर तीन प्रदक्षिणाएँ देकर पूर्णार्घ्य चढ़ावें। तदनन्तर महादेवी के मंत्र की आरती करके शांति मक्तिपूर्वक विसर्जन करें। फिर सप्त शुक्रवार की कथा सुनें। श्री पद्मावती के सहस्त्र-नाम के प्रत्येक बीजाक्षर मंत्र को बोलकर एक-एक चुटकी कुंकम या लवंग पुष्प चढ़ावें। प्रत्येक शतक में अर्घ्य चढ़ावें, गंधोदक सेचन करें। ''ऊँ आं कों हीं ऐंक्ली हंसीं श्री पद्मावती दैव्ये नमः, मम सर्व विघ्नोपशांतिं कुरु कुरु स्वाहा।" इस मंत्र का लाल कनेर के फूलों से १०८ बार त्रिकाल जाप करें। यदि कनेर के फूल उपलब्ध न हों तो जाती व गुलाब पुष्प से जाप करें। आखिरी शुक्कवार को ऊपर कही गयी सारी किया परिपूर्ण करके श्री पद्मावती माता को साड़ी पहनावें, षोडशालंकार से

शृंगार कराएँ और नीचे लिखी सामग्री लेकर उनकी गोद भरें। पाँच हरी चूड़ियाँ पहनावें, पाँच हल्दी गाँठ, पाँच खोपरा, कुंकुम के पाँच चौपड़े, पाँच नींबू, पाँच केले, पाँच छुहारे, पाँच मखाने, बतासे आदि इस प्रमाण को लेकर उत्तम नारियल तथा चोली का वस्त्र लेकर गेहूँ या चावल से पाँच सुवासनी स्त्रियों द्वारा गोद भराएँ।

गोद भरते वक्त नीचे लिखा मन्त्र पढ़ें -जयस्फटिक रुपदभामनी, पद्मावती अवहरिणी । धरणेन्द्रराज कुलयक्षिणी, दीर्घ आयुरारोग्यरक्षिणी । ।

उसके बाद कुंदुम्बीजनों को भीगे चने, हल्दी, कुंकुम, मखाना, बतासा, गुड़, खोपरा, पान, सुपारी इत्यादि गोद का प्रसाद बोलकर बाँटे। एकंत्र सौभाग्यवती स्त्रियों को हल्दी कुंकुम लगाएँ। बाद में जय-जयकार करके मंगल गीत गाजे-बाजे के साथ गा, घर वापिस आएँ। इस प्रकार पाँच वर्ष पर्यन्त यह व्रतिविध पूर्ण होने पर उद्यापन करें।

उद्यापन विधि - पाँचकोनी कुम्भों की स्थापना करें। पाँच कलश स्थापित करें। पंचवणी रेशमी सूत बाँधकर पाँच कोने तैयार करें। चारों विशाओं में केले के खम्म खड़े करें। हाँडी, गोला, झाड़ आदि से सजावट करें, आटे के दीपक से आरती उतारें, चमर ढलावें, कुंकुम मिश्रित अक्षत एवं फूलों की वृष्टि करें। श्री पद्मावती देवी का विधान करें। पाँच पकवान के पाँच नैवेद्य अर्पण करें। श्री देव, शास्त्र, गुरु, पद्मावती देवी और सुवासिनी बहिन को दोने में फूल रखकर, फूल पर कुंकुम और मोती रखकर चढ़ावें और देवें। पाँच-पाँच मंगल वस्तुएँ श्री जिन मंदिर में चढ़ावें। आर्थिका को आहारदान तथा वस्त्रदान करें। पाँच दम्पती को इच्छित भोजन देकर सन्तुष्ट करें। इस प्रकार से यदि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो दूना व्रत करें। ऐसा करने से उद्यापन करने का फल मिलता है।

मां, बाप, बहिन, भाई, ननद, देवर, जेठानी, सास, ससुर सबके आशीर्वाद से पति परमेश्वर का आखिर तक अच्छा सहवास मिले। सुसंतान सिंहत सुखी संसार बने, आनन्द से समय बीते, साथ-साथ धन और संतान की वृद्धि, आरोग्यता, दीर्घ आयु एवं भूत पिशाचादिक का भयनाश इत्यादि सुखों की प्राप्ति होकर चारों तरफ कीर्ति फैलती है। इस द्वत की महिमा

अपरम्पार है। परन्तु श्री जिन-धर्म पर एकनिष्ठ भक्ति रखें। जीवनपर्यन्त श्री पद्मावती माताजी की सेवा नियमित रूप से करने की परम्परा से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है।

स्त्रियों के लिए कुमारी अवस्था में "आत्मकुंकुम" हल्दी और यौवन अवस्था में 'सप्तकुंकुम' निश्चय से दुर्गति निवारक है, परन्तु इस जन्म में भी -

"कज्जल कुंकुम कांच कवरी कर्णश्रेखरम्। एवं पंच प्रकीर्त्यानि ककाराणि पुरन्त्रीणाम्।"

अर्थ - काजल, कुंकुम, काँच, चोटी एवं कर्णफूल ये।

सौभाग्यवती स्त्री के प्रसाधन कहे गये हैं। सौभाग्यवती कहलाने वाली महाभाग्यवती को ऊपर कहे पाँच ककार की जीवन के आखिर तक प्राप्ति होती है। अखण्ड सौभाग्यवती कहलाकर बडे गौरव से उसका आयुपर्यन्त यश फैलता है। "आत्मकुंकुम" सप्तकुंकुम इन वर्तों के महत्व का वर्णन श्री घरणेन्द्र देवराज की चंचल जिह्वा द्वारा भी किया जाना अति कठिन है। यह महाकल्याणकारी है। बरसाती तुच्छ नदी के प्रवाह के समान क्षणभंगुर जीवन को निस्सार समझकर संसार बढ़ाना मूर्खता है।इस भवसागर से पार होने के लिए विचारशील व्यक्ति को यह व्रत करणीय है। इसलिए महिलागण इस व्रत के पालन में अबला की तरह अति कोमल न हों। स्त्री जन्म को इसी भव में सार्थक कर लें। अगला जन्म उच्च कुल में होगा, ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता, इसलिए नर से नारायण बनने का यही उत्तम साधन है। बार-बार नरभव प्राप्त नहीं होता, इसलिए जागरूक होकर उत्साह व प्रसन्नता से व्रत धारण करें, उससे सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार रुक्मावती ने मुनीश्वर के मुखारविन्द से व्रत का माहात्स्य, विधि और फल सुनकर अपनी दरिद्रता की बिना परवाह किये मुनिराज के पास व्रत लेने का मन में निश्चय किया। उसने मुनिराज को नमोऽस्तु करके अपना भाव व्यक्त किया। मुनिराज ने पंचपरमेष्ठि की साक्षी में उसको व्रत दिया। श्री गुरुमुख से व्रत लेकर प्रसन्न मन से रुक्मावती घर गयी और शक्य साधन सामग्री से व्रत शुरु किया। उसी गाँव में उसका गुरुदेव नाम का भाई रहता था। वह बड़ा सेंठ था। उसने अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के

निमित्त गाँव के सारे नागरिकों को एक सप्ताह पर्यन्त इच्छित भोजन कराकर संतुष्ट करने के भाव से घर-घर निमंत्रण भेजा, परन्तु अपनी बहन को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि वह दरिद्र थी। अगर आयेगी तो देखकर लोक में निन्दा होगी. सोचकर उसे याद तक नहीं किया। गाँव के छोटे-बड़े सब लोग खा-पीकर जब उसी के दरवाजे के सामने से जाने लगे तो उसे आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि मैं और मेरा भाई एक ही हाड़-मांस, रक्त, पिण्ड के हैं। उसने सब लोगों को तो संतुष्ट किया है, मैंने उसके ऐसे क्या घोड़े मारे हैं ? फिर सोचा काम की घाँघली में भूल गया होगा, इसलिए बेकार उस पर रोष करके अपने सोने जैसे भाई को दोष देना ठीक नहीं। निमंब्रण नहीं भेजा तो क्या हुआ, भाई ही का तो घर है, जाने में क्या हर्ज है। ऐसा विचार करके वह बाल-बच्चों सिहत जीमने गयी। बच्चों को सामने लेकर स्त्रियों की पंगत में बैठी। थोड़ी देर बाद उसका भाई, कौन आया कौन रहा, यह जानने के लिए वहाँ घूम रहा था, उसका ध्यान बहिन की तरफ गया. तो पास आया और गुस्से में बोला, बहिन, तू आज यहाँ कैसे आयी ? तेरी गरीबी के कारण मैंने जानकर तुझे नहीं बुलाया। तेरे पास न अच्छे कपड़े हैं, न गहने। तुझे ऐसी दिरद्र देखकर मुझे लोग हँसेंगे। इसलिए आज आयी तो आयी मगर कल मत आना, समझी ? बहिन बेचारी लज्जित होकर नीची गरदन कर, खाकर बच्चों को लेकर घर गई। दूसरे दिन भी बच्चे कहने लगे, माँ आज भी मामा के यहाँ खाने के लिए जायेंगे। यह सुनकर माँ के पेट में खलबली मची। उसने बच्चों को बहुत डाँटा। मगर वे माने नहीं, उनकी हठ के कारण फिर मन में विचार किया कि कैसा भी हो अपना भाई ही तो है, बोला तो क्या हुआ, अपनी गरीबी है तो सुनना ही पड़ेगा। मगर आज का निर्वाह तो होगा, सोचकर दूसरे दिन भी बच्चों को लेकर भाई के घर गई और खाने को बैठी। कल की तरह ही भाई की सवारी पंगत में आने पर उसने उसे देखा और बोला, बहिन कैसी मिखारिन है ? कल तुझे मना किया था तो भी आज सुअरनी की तरह बच्चों को लेकर आ गयी ? तुझे शर्म कैसे नहीं आयी ? आज आयी तो आई अगर फिर कल आई तो हाय पकड़कर निकाल दूँगा। उसने यह चुपचाप सुन लिया और खाने के बाद उठकर अपने घर चली गयी। तीसरे दिन भी इसी प्रकार हुआ। तब

भाई को खूब गुस्सा आया और उसने उसको घक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसे बड़ा दु:ख हुआ। घर आकर फूट-फूटकर रोयी। उसके मन में विचार आया कि मैंने कौन-सा घोर पाप किया जिससे इस जन्म में मुझे घोर दिखता की मार पड़ रही है। सच है अनन्त जन्मों के पापों की राशि इस दिदता की अवस्था है। इसकी अपेक्षा तो मुझे नरक के दुःखों में भुन जाना ही अच्छा होता। अब यह यम यातना सही नहीं जाती। इससे तो मरण अच्छा क्योंकि वह तो एक बार ही भोगना पड़ता है। परन्तु दिस्ता का दुःख जीवनपर्यन्त भोगना पड़ता है, घिक्कार है, मेरे ऐसे जीने को। हे पद्मावती देवी। हे अम्बिका माता। तु ही मेरी सहायता कर माँ। मुझे जगत में किसी का आधार नहीं, आसरा दे माता। इस प्रकार करुण क्रन्दन करके वह खूब रोई, रोते-रोते उसे नींद आ गयी। नींद में उसे स्वप्न आया। उसके रुदन की ध्वनि श्री पद्मावती देवी के कानों पर जा टकराई, महादेवी तत्काल मुकुट, कुण्डल, हार आदि पहन, एक हाथ में धर्मचक्र लिए हुये जगमगाती पोशाक पहन उसके पास आकर खड़ी हो गयी और कहने लगी - हे महाभागे। तू दु:खी न हो, घबरा मत, तू जो आचरण कर रही है उस सप्त शुक्रवार व्रत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज तुझे दरिद्रता सम्बन्धी अतिशय दु:ख हुआ है, तथापि तेरा कष्ट अत्यन्त तेज से युक्त है -

कष्टाधीनं हि दैवं, दैवाधीनं सुकृतफलं तथैव।

"सुज्ञावाक्या चरिता भुक्ति : मुक्ति : तद धीना ।"

अर्थ - कष्टाधीन दैवयोग है। दैवाधीन ही पुण्य का फल है इसलिए महान पुरुषों के द्वारा कथित मार्ग पर चलना चाहिए। उसके अधीन संसार के भोग व मुक्ति हैं। तू ध्यान दे और एक निष्ठापन से श्री जिन परमात्मा का चिन्तन कर, उससे तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर वह देवी अदृश्य हो गयी। रुक्मावती ने नींद से जागकर देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। यह क्या चमत्कार है ? कहकर वह उठ बैठी, मगर उसका मस्तक शून्य हो गया। उसे कुछ भी नहीं सूझा तो फिर वह जिन मंदिर में जाकर शांतचित् से श्री पद्मावती महादेवी का मुखकमल देखने लगी। तब उसे वह मूर्ति हँसती हुई दिखायी दी। उस वक्त रुक्मायती दोनों हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे देवी। महामाते। अम्बिके। पद्मावती माता।। श्ररण भी पाया धांवगे धांव या ठाया ।। अनाथ झाली तुमची दुहिता । भूवरी नुरला मजला त्राता । । भाऊ-भाऊ म्हणुनि आता । कोठे जाऊ । तुझेचि मनमनवाहू । ।

अर्थ - मैंने तुम्हारी शरण को पाया है। मेरी रक्षा करो, मुझे सन्मार्ग पर लगाओ। तुम्हारी लड़की अनाथ है। इस जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं रहा। भाई, भाई, कहती हुई अब कहाँ जाऊँ, मैंने तुम्हें ही अपने मन में धारण किया है।

इस प्रकार बहुत देर तक प्रार्थना व भक्ति करने के बाद उसे भान हुआ कि घर में बच्चे भूख से व्याकुल होंगे, सोचकर ध्यान से उठी और घर को चली। घर आकर देखा कि बच्चे कामदेव के अवतार के समान दिख रहे हैं। घर में घन घान्य की भरभराहट होने लग रही है, जगह-जगह वैभव खुलने लग रहे हैं। हर एक काम में यश वृद्धि हो रही है और सामने नयी नवकोनी हवेली बनकर तैयार है। घर में लक्ष्मी की बाढ़ ऐसी आयी हुई है कि शायद सावन मास में बहने वाली नदी का प्रवाह भी उससे कम ही होगा। जहाँ तहाँ आनन्द है। सच देखा जाये तो उसे दो वक्त के खाने की भी मारामार थी वहाँ अब पाँच पकवान की थालियाँ भरी दिखने लगी हैं। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हैं। सब तरह से घर में भरभराहट है। उसको कीर्ति दूर-दूर तक फैल गयी है। यह कीर्ति सुनकर उसका भाई आश्चर्यचिकत हुआ। अपनी बहिन का आदर सत्कार करना चाहिए, विचार कर स्वयं उसके घर आया और बहिन से बोला, बड़ी बहिन, तुम कल मेरे घर खाने को आना। ना मत करना, तुम आओगी तो ही खाना खाऊँगा, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊँगा, समझी ? बहिन ने सोचा - चलो. अपना भाई बड़े सम्मान से बुलाता है, अब हम श्रीमंत हुए तो गर्व नहीं करना, इसका इस समय अपमान करना ठीक नहीं। सिर्फ इसको अपने किये हुए का पश्चात्ताप हो और सन्मार्ग प्रर्वतक होकर अहंकार छोड़े, ऐसा विचारकर वह अच्छे गहने तथा बढ़िया ओढ़नी पहनकर उत्तम श्रंगार कर सम्मान से माई के घर गयी। भाई बड़ी आस्था से राह देख रहा था। उसके आने के साथ उसे पाँव धोने को गरम जल दिया। पाँव पोंछने को रुमाल दिया। थाली परोसने पर दोनों बहिन-भाई बड़े प्रेम से पास-पास खाने को बैठे। विछे हए

पाटे पर बहिन ने बदन पर से ओढ़नी उतारकर रक्खी, भाई ने समझा गरमी लगती होगी। बाद में उसने शरीर पर से गहने उतारकर रक्खे। भाई ने सोचा अपनी कोमल बहिन को बोझ लगता होगा सो उतारे हैं। परन्तु उसके बाद बहिन ने पहला चावल का ग्रास उठाया और ओढ़नी पर रक्खा। पूरण पोली उठाई और हार पर रक्खी। भाजी उठाई कण्ठी पर रक्खी, लड्डू उठाया भुजाबंद पर रक्खा, जलेबी उठायी मोती के कंगन पर रक्खी। यह देखकर भाई ने पूछा, बड़ी बहिन। तुम यह क्या करती हो ? बहिन ने शान्त मुद्रा से कहा, मैं जो करती हूँ वह ठीक है। जिनको तुमने खाने को बुलाया है उनको मैं खाना दे रही हूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसने विनती की, बहिन। अब तो तुम खाओ। तब बहिन ने कहा, हे भाई साहब। आज मेरा खाना तहीं है, इस लक्ष्मी बहिन का है, मेरा खाना मैं पहिले ही खा चुकी हूँ। ऐसा सुनकर भाई के मन में पश्चात्ताप हुआ। उसने उसके पाँव पकड़े, बीती हुई गलती की क्षमा माँगी। बहिन भी उस समय बहुत दुःखी हुई और दोनों आपस में गले मिले। बाद में दोनों आनन्द से खाने बैठे। मन में जो शल्य था वह निकाल दिया। जिनकी कृपा के प्रभाव से अपार सम्पत्ति प्राप्त हुई उन पद्रमावती माता जी की दोनों कुल के छोटे-बड़े सभी कुट्म्बीजन सेवा करने लगे और अपनी अनगिनत सम्पत्ति का उपयोग अनेक व्रत उद्यापन, चतुर्विध संघ को दान, जिन मंदिर जीणौंद्धार, सिद्ध क्षेत्र-क्षेत्रादिक सम्बन्धी धर्म कार्यों में करने लगे। सहस्त्रनाम मंत्र का कम से कुंकुम अर्चन करने लगे। इन सब परिणामों को देखकर वहाँ के राजा ने भी भिक्त से दृढ़ होकर जिन धर्म की खूब ठाट-बाट से प्रभावना की। बाद में थोड़े समय में सर्व-कुटुम्बीजनों ने राजा सहित जिन दीक्षा धारण कर घोर तप किया और वे चतुर्गति का नाशकर अंत में मोक्ष को गए।

### ।। इतिसप्त शुक्रवार व्रत विधान कथा सम्पूर्णा।।

### सर्वोपदव-शान्तिकरण मंत्र

मंत्र - ॐ अरहंताणं जिणाणं भगवंताणं महापभावाणं होउ नमो, ॐ माई साहिं तो सव्य दुःक्खहरी, जोहिजिणाणंपभावो पर मिट्डीणंच जैंच माहप्पं संघं मि जोणु भावो अवयर उज्लं मिसोइथ।

विधि - इस मंत्र से पानी २१ बार मंत्रित कर पिलाने से सर्व प्रकार के रोग, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत इत्यादि शांत होते हैं।

मंत्र - ॐ ही श्री क्लीं ब्लूं ऐं अहैं नमः।

विधि - इस मंत्र का सवा लाख जाप करें तो सर्व प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। सर्व रोग शांत होते हैं।

मंत्र - ॐ क्षां क्षीं क्षं क्षे क्षीं क्षः क्षेत्रपालाय नमः।

विधि - इस मंत्र का साढ़े बारह हजार जाप करने से क्षेत्रपाल . प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देते हैं।

मंत्र - ॐ हीं श्रीं क्लीं कों ॐ घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीं पूरय पूरय सुख सौभाग्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - धनतेरस की रात को ४० माला, चौदस को ४२ माला और दिवाली के दिन ४३ माला उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल माला से लाल वस्त्र पहनकर करें तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

मंत्र - ॐ आं कों हीं क्लीं हुयौं पदुमावत्ये नमः।

विधि - इस मंत्र का सवा लाख विधिपूर्वक जप करने से देवी जी प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और साढ़े बारह हजार जाप करने से स्वप्न में दर्शन देती हैं।

मंत्र - ॐ ऐं श्रीं क्लीं वद्-वद् वाग्वादिनी हीं सरस्वत्ये नमः।

विधि - इस मंत्र की ५ माला नित्य फेरने से अतिशय बुद्धिमान होता है। विद्या बहुत आती है।

सरसों, हींग, नीम के पत्ते, वच और सर्प की केंचुली, इन सबको कूटकर धूप बना लें व उस धूप को खेने से शाकिनी आदि दोष दूर होते हैं।

सफेद आक (अर्क) की जड़ को कान में बाँघने से सर्प विष दूर होता है। श्वेत कंटकारि की जड़ को पुष्य नक्षत्र में लेकर एक वर्ण वाली गाय के दूध के साथ पीवे तो बंध्या भी पुत्रवती होती है।



### णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्यसाहणं।

### मंगलाष्टक

श्रीमन्नप्रसुरासुरेंद्रमुकुट-प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनावोधी-न्दवः स्थायिन :। ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यानुगतास्ते पाटकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरवः कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। १।। सम्यग्दर्शनवोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सुक्तिसुधा च चैत्यमिखलं चैत्यालयं श्रुयालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। २।। नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवनच्याताश्चतुर्विशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चकिणो द्वादश। ये विष्णु-प्रतिविष्णु-लांगंलधराः सप्तोत्तराः विंशति -स्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिपष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु मे(ते) मंगलम् ।। ३।। देच्योऽप्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवताः श्रीतीर्थंकरमातुकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा। द्वात्रिंशत्त्रिदशायिपास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्याष्टधा, दिक्पाला दश चेत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। ४।। ये सर्वोपधऋद्वयः सुतपसो वृद्धिंगताः पंच ये, ये चाप्टांगमहानिमित्तकुशला येऽप्टविधाश्वारणाः। पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि वलिनो ये वुद्धिऋदीश्वराः सप्तेते सकलार्चिता गणभूतः कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। ५।।

कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहां वीरस्य पावापुरे, चम्पायां वसुपूज्यसञ्जिनपतेः सम्मेदशैलेऽईतां । शेषाणामपि चोर्जयंतशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो, निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। ६ ।। ज्योतिर्व्यन्तरभावनामरगृहे मेरौ कुलादौ तथा, जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररुप्यादिषु । इंखाकारिंगरी च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे, शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। ७।। ये गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो. यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाक् । यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावितः स्वर्गिभिः, कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम् ।। ८।। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकिमदं सौभाग्यसम्पद्धंद कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थकंराणामुषः । ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मी । । ६ । । ।। इति श्रीमंगलाष्टकम् ।।

## पंचामृत अभिषेक पाठ

श्रीमिञ्जनेन्द्रमिवन्य जगत्त्रयेशं, स्याद्वादनायकमनन्तचतुष्टयार्हम्
श्रीमृलसंघसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्रयज्ञविधिरेष मयाभ्यधायि ।। १।।
ॐ ही श्री भूः स्वाहा स्नपनप्रस्तावनाय पुष्पांजितः।।
(नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर आमूषण और यज्ञेपवीत धारण करना।)
श्रीभन्मन्दरसुन्दरे (मस्तके) श्रुचिजललैधौतैः सदर्भाक्षतैः,
पीठे मुक्तिवरं निधाय रचितं तत्पादपद्मस्रजः।
इन्द्रोऽहं निजभूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतं दधे,
मुद्रांककणशेखराण्यपि तथा जन्माभिषेकोत्सवे।।२।।
ॐ हीं श्लेतवर्णे सर्वोपदवहारिण सर्वजनमनोरंजिनी परिधानोत्तरीयं धारिण हं हं मं मं सं सं तं तं पं परिधानोत्तरीयं धाराणि स्वाहा।

ॐ नमो परमशान्ताय श्रांतिकराय पवित्रीकृताय अहं रत्नत्रयस्वरुपं यक्षोपवीतं धारयामि मम गात्रं पवित्रं पवतु हीं नमः स्वाहा ।

(तिलक लगाने का श्लोक)

सौगंध्यसंगंतमधुव्रतझङ्कृतेन संवर्ण्यमानमिव गंधमनिंद्यमादौ ।

> आरोपयामि विबुधेश्वरवृन्दवन्यं पादारविंदमभिवंद्य जिनोत्तमानाम् ।। ३।।

(भूमि प्रक्षालन का श्लोक)

ये सन्ति केचिदिह दिव्यकुलप्रसूता,

नागा प्रभूतबलदर्पयुता भुवोऽधः।

संरक्षणार्थममृतेन शुभेन तेषां, प्रक्षालयामि पुरतः स्नपनस्य भूमिम् ।। ४।।

ॐ हीं जलेन भूमिशुद्धिं करोमि स्वाहा ।।

(पीठ प्रक्षालन का क्लोक)

क्षीरार्णवस्य पयसां शुचिभिः प्रवाहैः ,

प्रक्षालितं सुरवरैर्यदनेकवारम् ।

अत्युत्तममद्य तदहं जिनपादपीठं, प्रक्षालयामि भवसम्भवतापहारि ।। ५ ।।

ॐ हां हीं हूं हैं। हः नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन पीठप्रक्षालनं करोमि स्वाहा । ।

(पीठ पर श्रीकार वर्ण लेखन)

श्रीशारदासुमुखनिर्गतबोजवर्ण

श्रीमंगलीकवरसर्वजनस्य नित्यं।

श्रीमत्त्वयं क्षपति तस्य विनाशविघ्नं श्रीकारवर्णलिखितं जिनभद्वपीठे ।। ६ ।।

ॐ हीं श्रीकारलेखनं करोमि स्वाहा ।।

(अग्निप्रज्वालन क्रिया)

दुरन्तमोहसन्तानकान्तारदहनक्षमम् दर्भैः प्रज्वालयाम्यग्नि ज्वालापल्लविताम्बरम् ।। ७।। ॐ द्वीं अग्निं प्रज्वालयामि स्वाहा ।। (दशदिक्पाल को आह्वान)

इन्द्राग्निदण्डधरनैर्ऋतपाश्रपाणि -वायुत्तरेण श्रिशमौतिफणीन्द्रचन्द्राः ।

> आगत्य यूयमिह सानुचराः सचिह्नाः । स्वं स्वं प्रतीच्छत बलिं जिनपाभिषेके ।। ८ ।।

> > (दशदिक्पाल के मंत्र)

ॐ आं कीं हीं इन्द्र आगच्छ आगच्छ, इन्द्राय स्वाहा । । १ । । ॐ आं कीं हीं अग्ने आगच्छ आगच्छ, अग्नये स्वाहा । । २ । । ॐ आं कीं हीं यम आगच्छ आगच्छ, यमाय स्वाहा । । ३ । । ॐ आं कीं हीं नैर्ऋत आगच्छ आगच्छ, नैर्ऋताय स्वाहा । । ४ । । ॐ आं कीं हीं वरुण आगच्छ आगच्छ, वरुणाय स्वाहा । । ६ । । ॐ आं कीं हीं प्वन आगच्छ आगच्छ, प्वनाय स्वाहा । । ६ । । ॐ आं कीं हीं कुबेर आगच्छ आगच्छ, कुबेराय स्वाहा । । ६ । । ॐ आं कीं हीं ऐशान आगच्छ आगच्छ, ऐशानाय स्वाहा । । ६ । । ॐ आं कीं हीं धरणेंद्र आगच्छ आगच्छ, धरणेंद्राय स्वाहा । । ६ । । ॐ आं कीं हीं सोम आगच्छ आगच्छ, सोमाय स्वाहा । । १० । । नाथ त्रिलोकहिताय दश्रप्रकार-धर्माम्बुवृष्टिपरिषिक्तजगत्त्रयाय ।

अर्घ महार्घगुणरत्नमहार्णवाय,
तुभ्यं ददामि कुसुमैर्विश्रदाक्षतैश्च ।। ६ ।।
ॐ हीं इन्द्रादिदशदिक्पालकेभ्यो इदं अर्घ्य पाद्यं गंधं दीपं घूपं चरुं बलिं स्वस्तिकं अक्षतं यज्ञमागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्यतां स्वाहा ।।
(स्रोत्रपाल को अर्घ)

भो क्षेत्रपाल । जिनप्रतिमांकभाल । दंष्ट्राकराल जिनशासनरक्षपाल ।।

> तैलाहिजन्मगुडचन्दनपुष्पधूपै-भींग प्रतीच्छ जगदीश्वर यज्ञकाले ।।

विमलसलिलघारामोदगन्धाक्षतोषैः, प्रसवकुलनिवेधैर्दीपघूपैः फलौषैः। पटहपद्वतरीघैः वस्त्रसद्भूषणीधैः

जिनपतिपदभक्त्या ब्रह्मणं प्रार्चयामि ।। १०।।

ॐ आं को अत्रस्य विजयभद्र- वीरमद्र-मणिभद्र-मैरवापराजित-यंचक्षेत्रपालाः इदं अध्यं पाद्यं गंधं दीपं पूर्वं चर्हं बलिं स्वस्तिकं अक्षतं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्यतामिति स्वाहा ।

(दिक्पाल और क्षेत्रपाल को पुष्पांजली)

जन्मोत्सवादिसमयेषु यदीयकीर्ति,

सेन्द्राः सुराः प्रमदभारनता स्तुवन्ति ।

तस्याग्रतो जिनपतेः परया विशुद्धया पुष्पांजलिं मलयजार्द्रमुपाक्षिपेऽहम् ।। १९ ।।

(जहां भगवान विराजमान करेंगे) इति पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।।

(कलशस्थापन और कलशों में जलधार देना)

सत्पल्लवार्चितमुखान् कलधौतरुप्य-ताम्रारकूटघटितान् पयसा सुपूर्णान् । संवाह्यतामिव गतांश्चतुरः समुद्रान् संस्थापयामि कलशान् जिनवेदिकान्ते । । १२ । ।

ॐ इं हीं हूं हैं नमोऽहते भगवते श्रीमते पद्म महापद्म तिगिंच्छ केशरी महापुण्डरीक पुण्डरीक गंगा सिन्धु रोहिद्रोहितास्या हरिद्धरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्णकूला स्वयकूला रक्ता रक्तोदा सीराम्भोनिधिशुद्धजलं सुवर्णघटं प्रक्षालितं परिपूरितं नवरत्नगंधपुष्पाक्ष-ताभ्यर्चितमामोदकं पवित्रं कुरु कुरु हीं हीं वं मं हं सं तं पं द्रां दीं अ सि आ उ सा नमः स्वाहा।

(अभिषेक के लिये प्रतिमा जी को अर्घ चढ़ाना) उदकचन्दनतंदुलपुष्पकैश्यरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः। धवलमंगलगानरवाकुले, जिनगृहे जिननाथमहं यजे।। १३।।

ॐ हीं परमब्रह्मणे जन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोषरहिताय षद्चत्वारिंशद्गुणसहिताय अर्हत्परमेष्ठिने अनर्ध्यपदप्राप्तये अर्धं निर्वपामीति स्वाहा । (बिम्बस्थापना)

यं पांडकामलश्चिलागतमादिदेव मस्नापयन् सुरवराः सुरक्षेलमूर्घ्नि ।

कल्याणमीप्सुरहमक्षततोयपुष्पैः

संभावयामि पुर एव तदीयबिम्बम् ।। १४।।

ॐ हीं श्री क्ली ऐं अहं श्रीवर्णे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा ।

(मुद्रिकास्वीकार)

प्रत्युप्तनीलकुलिश्रोपलपद्मराग-निर्यत्करप्रकरबद्धसुरेन्द्रचापम् । जैनाभिषेकसमयेऽड्रगुलिपर्वमूले । रत्नाङ्गुलीयकमहं विनिवेश्यामि ।। १५ ।। ॐ हीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ह अ ति आ उ ता नमः मुद्रिकाधारणं ।। (जलाभिषेक १)

दूरावनमसुरनाथिकरीटकोटि-संलग्नरत्निरणस्त्रविधूसरांब्रिम्

प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टै-र्भक्त्या जलैर्जिनपतिं बहुधाभिषिंचे ।। १६ ।।

मंत्र - (१) ॐ हीं श्रीं क्लीं ऐं अहें वं मंहं संतं पं वं वं मं मंहं हं सं संतंतं झं झं इवीं इवीं क्वीं क्वीं द्वां द्वां द्वीं द्वीं द्वावय द्वावय

ॐ नमोऽर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमिष्णवेचयामि स्वाहा। मंत्र - (२) ॐ हीं श्रीमंतं भगवेतं कृपालसन्तं वृषभादि वर्धमानान्तं चतुर्विशंतितीर्थंकरपरमदेवं आद्यानां आद्ये जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे— देशे— नाम नगरे एतद् — जिनचैत्यालये सं — मासोत्तम मासे — पक्षे तिथौ — वासरे प्रशस्त-ग्रहलग्न-होरायां मुनि-आर्थिका-श्रावक-श्राविकाणाम् सकलकर्मक्षयार्थं जलेनाभिषेकं करोमि स्वाहा। इति जलस्नपनम्।

नोट: पिछले पृष्ठ के मन्त्र संख्या १३ में से कोई एक मंत्र बोलना चाहिये। अर्ध - उदक चंदन ----- अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।।

```
(शर्करारसामिषेक २)
```

मुक्त्यंगनानर्मविकीर्यमाणैः पिष्टार्थकर्पूररजोविलासैः । माधुर्यधुर्यैर्वरश्नर्करारौधैर्भक्त्या जिनस्य वरसंस्नपनं करोमि ।। ९७ ।।

मंत्र - ऊँ हीं ---- इति शर्करास्नपनम्।

अर्घ - उदकचन्दन --- अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।।

भक्त्या ललाटतटदेशनिवेशितोच्यैः,

हस्तैः स्तुता सुरवरासुरमर्यनाथैः।

तत्कालपीलितमहेश्वरसस्य धारा,

सद्यः पुनातु जिनबिम्बगतैव युष्मान् ।। १८।।

मंत्र - ॐ हीं --- इति इक्षुरसस्नपनम्।

अर्घ - उदकचन्दन ---- अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।।

नातिकरजलैः स्वच्छैः शीतैः पूर्तर्मनोहरैः।

स्नानकियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्श्निनः ।। १६ ।।

मंत्र - ॐ हीं ---- इति नालिकेररसस्नपम्।

अर्घ - उदकचन्दन --- अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।।

सुपक्वैः कनकच्छायैः सामोदैर्मोदकारिभिः।

सहकाररसैः स्नानं कुर्मः शर्मेकसद्मनः ।। २०।।

मंत्र - ॐ हीं --- इति आम्ररसस्नपनम्।

अर्घ - उदकचन्दन ---- अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।।

(घृताभिषेक ३)

उत्कृष्टवर्ण-नव-हेम-रसाभिराम-

देहप्रभावलयसङ् गमलुप्तदीप्तिम् ।

धारां घृतस्य शुभगन्धगुणानुमेयां वन्देऽर्हतां सरभसं स्नंपनोपयुक्ताम् ।। २९ ।।

मंत्र - ॐ हीं ---- इति घृतस्नपनम्।

अर्घ - उदकचन्दन --- अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।।

(दुग्धाभिषेक ४)

सम्पूर्ण-आरव-शशांकमरीविजाल-स्यन्दैरिवात्मयश्रसामिव सुप्रवाहैः ।

```
क्षीरैर्जिनाः श्रुचितरैरिमिषच्यमानाः ।
सम्पादयन्तु मम चित्तसमीहितानि ।। २२ ।।
```

मंत्र - ॐ हीं — इति दुग्धामिषेकस्नपनम्। अर्घ - उदकचन्दन — अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।। (दध्यमिषेक ४)

दुग्धाब्धिवीचिपयसंचितफेनरात्रि-पाण्डुत्वकातिमवधीरयतामतीव ।

> दध्नां गता जिनपतेः प्रतिमा सुधारा, सम्पद्मतां सपदि वांष्ठितसिद्धये वः ।। २३।।

मंत्र - ॐ हीं ---- इति दिधस्नपनम्।
अर्घ - उदकचन्दन ---- अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।।
(सर्वीषधि ६)

संस्नापितस्य घृतदुग्धदधीक्षुवाहैः सर्वाभिरोषधिभिरर्हत उज्ज्वलाभिः ।

> उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला-कालीयकुंकुमरसोत्कटवारिपूरैः।। २४।।

मंत्र - ॐ इीं — इति सर्वीषधिस्नपनम्।
अर्घ - उदकचन्दन — अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।।
(चतुःकोणकुंभकलशाभिषेकः ७)

इप्टैर्मनोरथश्रतैरिव मर्व्यपुँसां, पूर्णैः सुवर्णकलश्रैनिखिलावसानम् । संसारसागर विलंघनहेतु सेतुमाप्तावये त्रिभुवनैकपतिं जिनेन्द्रम् ।। २५

मंत्र - ॐ हीं — इति चतुः कोणकुम्भकलशस्नपनम्। अर्घ - उदकचन्दन — अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।। (चन्दनलेपनम् ८)

संश्रुद्धश्रुद्धया परया विश्रुद्धया कर्पूरसम्मिश्रिततचन्दनेन । जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ।। २६ ।।

मंत्र - ॐ हीं — इति चन्दनलेपनं करोमीति स्वाहा। अर्घ - उदकचन्दन — अर्घं निर्वपामीति स्वाहा।।

(पुष्पवृष्टि ६) यस्य द्वादश्रयोजने सदिस सदुगंधादिभिः स्वोपमा-नप्यर्थान्सुमनोगणान्सुमनसा वर्षति विश्वक् सदा यः सिद्धिं सुमनः सुखं सुमनसां स्वं ध्यायतामावह-त्तं देवं तमुनोमुखैश्य सुमनोभेदैः समभ्यर्चये ।। २७।।

मंत्र - ॐ हीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा।

(मंगल आरति १०)

दध्युञ्चलाक्षतमनोहरपुष्पदीपैः पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण । त्रैलोक्यमंगल सुखालयकामदाहमारार्तिर्कं तव विभोरवतारयामि ।। २८ ।। (इति मंगल आरति अवतरणम्)

(पूर्णसुगंधितकलशाभिषेक ११)

द्रव्यैरनल्पघनसार चतुःसमाद्यैरामोदवासितसमस्तदिगंतरालैः। मिश्रीकृतेन पयसा जिन्पुंगवानां त्रैलोक्यपावनमहं स्नपनं करोमि ।।

117511

मंत्र - ॐ हीं ---- इति पूर्णसुगीधजलस्नपनम्। अर्घ - उदकचन्दन ---- अर्घ निर्वपामीति स्वाहा।।

#### अथ शांतिमंत्र

ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ॐ नमो ऽर्हते भगवते। श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परिवेष्टिताय, शुक्लध्यानपवित्राय। सर्वज्ञाय। स्वयं-भुवे। सिखाय। बुद्धाय। परमात्मने। परमसुखाय। त्रैलोक्यमहीव्याप्ताय। अनन्तसंसारचकपरिमर्दनाय। अनंतदर्शनाय। अनंतज्ञानाय। अनन्तवीर्याय। अनन्तसुखाय सिद्धाय, बुद्धाय, त्रैलोक्यपथं कराय, सत्यज्ञानाय, सत्यब्रह्मणे, धरणेन्द्रफणामण्डलमण्डिताय, ऋष्यायिका - श्रावक - श्राविकाप्रमुख-चतु-स्संघोपसर्गविनाशनाय, घातिकर्मविनाशनाय अघातिकर्मविनाशनाय, अपवायं छिंद छिंद, भिंद भिंद। मृत्युं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। अतिकामं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। रतिकामं छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। क्रोध छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। अग्नि छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द। सर्वशत्रुं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वोपसर्ग छिन्द भिन्द भिन्द। सर्वविघ्नं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वप्रयं छिन्द भिन्द। सर्ववृद्धभयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्ववृद्धभयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्ववृद्धभयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वमृत्यमयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वमृत्यमयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वभृतरोगं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वशृतरोगं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वशृतरोगं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वन्रहण्योगं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वन्रहण्यारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वम्हण्यारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वमहिषमारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वमहिषमारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वपत्रमारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वन्द। सर्वविद्दभारीं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वविद्दभीयं छिन्द भिन्द। सर्व वेतालशाकिनीभयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वकर्माष्टकं छिन्द भिन्द। सर्वकर्माष्टकं छिन्द भिन्द। भिन्द। सर्वम्द। सर्वमाहनीयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वकर्माष्टकं छिन्द भिन्द। भिन्द। भिन्द। भिन्द। सर्वमाहनीयं छिन्द छिन्द भिन्द। सर्वकर्माष्टकं छिन्द भिन्द। भिन्द।

ॐ सुदर्शन-महाराज-चक्कविकमतेजोबलशौर्यवीर्यशांतिं कुरु कुरु। सव-जनानन्दनं कुरु कुरु। सर्वभव्यानन्दनं कुरु कुरु। सर्वगोकुलानन्दनं कुरु कुरु। सर्वग्रामनगरखेट कर्वटमटंबपत्तनद्रोणमुखसंवाहानदनं कुरु कुरु। सर्व लोकान-न्दनं कुरु कुरु। सर्वदिशानन्दनं कुरु कुरु। सर्व यजमानानन्दनं कुरु कुरु। सर्वदुःखं, हन हन, दह, दह, पच, पच, कुट, कुट, शीघं, शीघं।

यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् । अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते ।।

शिवमस्तु। कुलगोत्रघनधान्यं सदास्तु। चन्द्रप्रभ-वासुपूज्यमिल्लिवर्द्धमान पुष्पदन्त शीतल-मुनिसुद्रत-नेमिनाथ-पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः।

(इत्यनेन मंत्रेण नवप्रहशान्त्यर्थं गन्धोदकथारावर्षणम् । ।) (गन्धोदकवन्दनमंत्रः)

निर्मलं निर्मलीकारं पवित्रं पापनाञ्चनम् । जिनगन्धोदकं वन्दे कर्माप्टकनिवारणम् ।। ॐ नमोऽर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाश्रेषदोषकत्मषाय विय्यतेजोमूर्तये। नमः श्री श्रांतिनाथाय श्रांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविष्नविनाश्रनाय सर्वरोगोपसर्गापमृत्युविनाश्रनाय सर्व परकृतसुद्रोपद्रविनाश्रनाय सर्व क्षा-मडामरविनाशाय ॐ हां हीं हूं हों हः असिआउसा अर्ह नमः सर्वश्रान्ति कुरु कुरु वषट् स्वाहा।

।। इति महाशांतिमंत्र ।।

### पूजा प्रारम्भ

ॐ जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।
णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयिरयाणं,
णमो उवज्ज्ञायाणं णमो लोए सब्बसाहूणं ।। १।।
ॐ हीं अनादि-मूल-पंत्रेम्यो नमः। (पुष्यांजितं विषेत्)
चलारि मंगलं - अरहंत मंगलं,
सिद्ध मंगलं, साहू मंगलं, केविलपण्णत्तो धम्मो मंगलं।
चलारि लोगुल्तुमा, अरहंत लोगुल्तमा, सिद्ध लोगुल्तमा,
साहू लोगुल्तमा, केविलपण्णत्तो धम्मो लोगुल्तमा,
चलारि सरणं पब्यज्जामि, आरहंत सरणं पब्यज्जामि,
सिद्धसरणं पब्यज्जामि, साहू सरणं पब्यज्जामि,
केविलपण्णत्तो धम्मो सरणं पब्यज्जामि,
केविलपण्णत्तो धम्मो सरणं पब्यज्जामि ।।
ॐ नमोऽद्धी स्वाहा।

(यहाँ पुष्पांजित क्षेपण करना)
अपिवत्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोपि वा ।
ध्यायेत्पच-नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुख्यते ।। १।।
अपिवत्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ।
यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे श्रुचिः ।। २।।
अपराजित्ोत्रोऽयं सर्व-विघ्न-विनाश्ननः ।
मंगतेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ।। ३।।

एसो पंथ-णमोयारो सब्य-पावप्पणासणो । मंगलाणं च सब्वेसिं पढढमं होइ मंगलं । ।४ । । अर्हमित्यक्षरं ब्रहमवाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचकस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहं । ।६ । । कर्माष्टक-विनिर्मुक्तं मोक्ष-लक्ष्मी-निकेतनं । सम्यक्त्वादि-गुणोपेतं सिद्धचकं नमाम्यहं । ।६ । । विघ्नोधाः प्रलयं यान्ति शाकिनी-भूत-पन्नगाः । विषं निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे । ।७ । ।

(पुष्पांजलिं क्षिपेत्)

पंचकल्याणक अर्घ

उदक-चंदन-तंदुल-पुष्पकैश्चरु सुदीप-सुधूप-फलार्घकैः । धवल-मंगल-गान-रवाकुले जिनगृहे कल्याणमहं यजे । ।१ । ।

ॐ हीं श्रीभगवतो गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंचकल्याणकेभ्योऽध्यं सिव पामीति स्वाहा ।।१।।

#### पंचपरमेछी का अर्घ

उदक-चंदन-तंदुल-पुष्पकैश्चरु सुदीप-सुधूप-फलार्घकैः । धवल-मंगल-गान-रवाकुले जिनगृहे जिननाथमहं यजे । ।२ । । ॐ हीं श्री अरहंतसिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुम्योऽध्यं निर्वपामीति स्वाहा । ।२ । । (यदि अवकाश हो, तो यहाँ पर सहस्वनाम पद्ग्कर दश अर्घ देना चाहिये । नहीं तो आगे लिखा श्लोक पद्ग्कर अर्घ चढ़ाना चाहिये ।) उदक-चंदन-तंदुल-पुष्पकैश्चरु सुदीप-सुधूप-फलार्घकैः । धवल-मंगल-गान-रवाकुले जिनगृहे जिननाथमहं यजे । ।३ । । ॐ हीं श्रीमगविज्जनसहस्त्रनामेम्योऽध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

(स्वस्ति मंगलं)

श्रीमञ्जिनेन्द्रमिवंद्य जगत्त्रयेशं,

स्याद्वाद-नायकमनन्त-चतुष्टयार्हम् ।

श्रीमूलसंघ-सुटुशां सुकृतैकहेतु,

जैनेन्द्र-यज्ञ-विधि-रेष मयाभ्यधायि ।। १।। स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिन-पुंगवाय,

```
स्वरित स्वभाव-महिमोदय-सुरिथताय ।
```

" . स्वस्ति-प्रकाश्र-सहजोर्ज्जित-दृङ्मयाय,

स्वस्ति प्रसन्न-ललितादुभुत-वैभवाय ।। २।।

स्वस्त्युच्छलद्विमल-बोध-सुधा-प्लवाय,

स्विस्ति स्वभाव-परभाव-विभासकाय।

स्वितत त्रिलोक-विततैक-चिदुद्गमाय,

स्वस्ति-त्रिकाल-सकलायत-विस्तृताय ।। ३।।

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्ययथानुरूपं,

भावस्य श्रुद्धिमधिकामधिगंतुकामः।

आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वलानु,

भूतार्थ-यज्ञ-पुरुषस्य करोमि यज्ञं ।। ४।।

अर्हत्पुराण्पुरुषोत्तमपावनानि,

वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव।

अस्मिन् ज्वलद्विमल-केवल-बोधवह्नौ,

पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ।। ५ ।।

ऊँ हीं विधियज्ञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत्।

(यहाँ पर प्रत्येक भगवान के नाम के पश्चात् पुष्पांजिल क्षेपण करें।)

श्री वृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअजितः।

श्रीसंभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनंदनः।

श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपदुमप्रभः।

श्रीसुपार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः।

श्रीपुष्पदंतः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः।

श्रीश्रेयान् स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्यः।

श्रीविमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनन्तः।

श्रीधर्म स्वस्ति, खिस्ति श्रीशांतिः।

श्रीकुन्थुः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअरनाथः ।

श्रीमल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनिसुव्रतः ।

श्रीनिमः खिस्त, खिस्त श्रीनेमिनाथः।

श्रीपार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवर्द्धमानः ।

इति जिनेन्द्रस्वस्तिमंगलियानं पुष्पांजिलं क्षिपेत्। नित्याप्रकंपाद्भुत-केवलौधाः स्फुरन्यनः पर्यय-शुद्धबोधाः। दिव्याविधज्ञान-बल प्रबोधाः स्वस्ति कियासुः परमर्थयो नः।। १।।

(यहां से प्रत्येक श्लोक के अन्त में पुष्पांजिल क्षेपण करना चाहिये।) कोष्ठस्थ-धान्योपममेकबीजं संभिन्नसंश्रोत-पदानुसारि । चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्ति-क्रियासुः परमर्षयो नः ।। २ ।। संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादन-ब्राण-विलोकनानि । दिव्यानु मतिज्ञानबलाद्वहंतः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ।। ३।। प्रज्ञाप्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दशसर्वपूर्वैः । प्रवादिनोऽष्टांगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति कियासुः परमर्षयोः नः । । ४ । । जंघावलि-श्रेणि-फलांबु-तंतु-प्रसून-बीजांकुर-चारणाह्वाः। नभोङ्गण-स्वैर-विहारिणश्च स्वस्ति कियासुः परमर्घयो नः ।। ५ ।। अणिम्नि दक्षाः कुशला महिम्नि लिघम्नि शक्ताः कृतिनोः गरिम्णि । मनो-व्युर्वाग्बलिनश्च नित्यं, स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ।। ६ ।। सकागरूपित्व-वशित्वमैश्यं प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथाप्तिमाप्ताः । तथा प्रतिघातगुणप्रधानाः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ।। ७ ।। दीप्तं च तप्तं च तथा महोत्रं घोरं तपो घोरपराकमस्थाः । ब्रह्मापरं घोरगुणाश्चरंतः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ।। ८ ।। आमर्ष-सर्वीषधयस्तथाशीर्विषं विषा द्रष्टिविषं विषाश्च । सिखल्ल-विडजल्ल-मलौषधीशाः स्वस्ति कियासुः परमर्षयो नः ।। ६ ।। शीरं स्रवंतोऽत्र घृतं स्रवंतो मधुस्रवंतोप्यमु तं स्रवंतः । अक्षीणसंवास-महानसश्च स्वस्ति कियासुः परमर्घयो नः ।। १० ।। ।। इति परमर्षिस्वस्तिमंगल विधानं ।।

#### 'न धर्मः धार्मिकैः विना'

(धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं ठहर सकता।)
श्वा अपि देवः अपि देवः श्वा जायते धर्म किल्विषात्
(पुण्य से कुत्ता भी देव और पाप से देव भी कृत्ता हो जाता है।)

## नवदेवता पूजा

#### गीत छन्द

अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु त्रिभुवन वंघ हैं।
जिनधर्म जिन आगम जिनेश्वरमूर्ति जिनगृह वंध हैं।।
नव देवता ये मान्य जग में, हम सदा अर्चा करें।
आह्वान कर थापें यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरें।।
ॐ ही अहित्सद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिनधर्म जिनागमजिन चैत्य चैत्यालय सपूह,।
अत्र अवतर अवतर संवौषट् आह्वाननम्।
ॐ हीं — अत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्।
ॐ हीं — अत्र मम सन्निहितो भव-भव वषट् सन्निधीकरणम्।

#### अथाष्टक

गंगानदी का नीर निर्मल, बाह्य मल धोवे सदा। अंतर मलों के क्षालने को नीर से पूजें मुदा। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें। सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवकांता वरें 11 911 ॐ हीं अहीत्सद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिन धर्म जिनागमजिन चैत्य चैत्यालयेभ्यो जन्मजरा मृत्युविनाशनाय जलं-। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन,देह ताप निवारता। तुम पाद पंकज पूजते, मन ताप तुरतर्हि वारता ।। नव०।।२।। 🕉 हीं अहित्सद्धाचार्योपाध्यायसर्व साधुजिन धर्म जिनागमजिन वैत्य वैत्यालयेध्यो संसारतापविनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा । क्षीरोदिध के फेन सम सित तंदुलों को लायके। उत्तम अखंडित सौख्य हेतु, पुंज नव सु चढ़ायके ।। नव०।। ॐ हीं - अक्षतं ---। चम्पा चमेली केवड़ा, नाना सुगंधित ले लिये। भव के विजेता आपको, पूजत सुमन अर्पण किये।। नव०।।४ ' ॐ हीं --- पुष्पं ---- । पायस मधुर पकवान मोदक, आदि को भर थाल में। निज आत्म अमृत सीख्य हेतु पूजहूँ नत माल मैं।। नव०।।५।।

कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में ।
तुम आरती तम वारती, पाऊँ सुज्ञान प्रकाश में ।। नव०।।६।।
के हीं — दीपं — ।
दश्रगंधधूप अनूप सुरिभत, अग्नि में खेऊँ सदा।
निज आत्मगुण सौरभ उठे, हों कर्म सब मुझसे विदा।।
नवदेवताओं की सदा जो भिक्त से अर्चा करें,।
सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिवकांता वरें।।७।।
के हीं — धूपं — ।
अंगूर अमरख आम्र अमृत, फल भराऊँ थाल में।
उत्तम अनूपम मोक्ष फल के, हेतु पूजूँ आज मैं।। नव०।।६।।
के हीं — फलं — ।
जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार्ध्य ले।
वर रत्नत्रय निधि लाभ यह बस अर्ध से पूजत मिले।। नव०।।६।।
के हीं — अर्ध्य — ।

दोहा

जलधारा से नित्य मैं, जगकी श्रांति हेत । नवदेवों को पूजहूँ, श्रद्धा भक्ति समेत । १९० । ।

शांतये शांतिधारा।

नाना विध के सुमन ले, मन में बहु हरषाय । मैं पूजूँ नव देवता, पुष्पांजली चढ़ाय । १९९ । ।

दिव्य पुष्पांजिलः।

जाप्य (६, २७ या १०८ बार)

हीं अर्हित्तिद्वाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागमजिन चैत्य चैत्यालयेष्यो नमः।

#### जयमाला

#### सोरठा

चिच्चिंतामणिरत्न, तीन लोक में श्रेष्ठ हो । गाऊँ गुणमणिमाल, जयवंते वर्ती सदा । ।९ । ।

(चाल - हे दीनबंधु श्रीपति---) जय जय श्री अरिहंत देवदेव हमारे। जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे।। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूँ। जय अष्ट कर्ममुक्त की मैं अर्चना करूँ।।२।। आचार्य देव गुण छत्तीस धार रहे हैं। दीक्षादि दे असंख्य भव्य तार रहे हैं।। जैवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी। सन्मार्ग के उपदेश की वर्षा करे घनी।।३।। जय साधु अठाईस गुणों को धरें सदा। निज अतमा की साधना से च्युत न हों कदा ।। ये पंचपरमदेव सदा वंद्य हमारे । संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारें । ।४ । । जिन धर्म चक सर्वदा चलता ही रहेगा। जो इसकी श्ररण ले वो सुलझता ही रहेगा।। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे। भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बर्नेंगे।।५।। जिन चैत्यकी जो वंदना त्रिकाल करे हैं। वे चितुस्वरुप नित्य आत्म लाभ करे हैं।। कृत्रिम व अकृत्रिम जिनालयों को जो भर्जे। वे कर्मशत्रु जीत शिवालय में जा बर्से । १६ । । नव देवताओं की जो नित आराधना करें। वे मृत्युराज की भी तो विराधना करें।। में कर्मश्रत्र जीतने के हेत ही जजें।

सम्पूर्ण "ज्ञानमती" सिद्धि हेतु ही भजूँ। 10 1 । दोहा

नवदेवों को भक्तिवश्न, कोटि कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चहुँ, निजपद में विश्राम । ।८ । । ॐ हुँ। अहित्सदाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यचैत्यालयेष्यो जयमाला अर्ध्य निर्वपामीति स्वाहा— ।

शांतये शांतिघारा, दिव्य पुष्पांजितः।

#### गीताछन्द

जो भव्य श्रद्धाभिक्त से नवदेवता पूजा करें। वे सब अमंगल दोष हर, सुख शांति में झूला करें।। नवनिधि अतुल भंडार लें, फिर मोक्ष सुख भी पावते। सुखसिंधु में हो मग्न फिर, यहाँ पर कभी न आवते।।६।। इत्याशीर्वादः

# श्री पार्श्वनाथ पूजा

#### गीता छन्द

वर स्वर्ग आनत को विहाय, सुमात वामा सुत थये। अश्वसेन के सुत पार्श्व जिनवर, चरण जिनके सुर नये।। नवहाथ उन्नत तन विराजै, उरग लच्छन पद लसै। थापूँ तुम्हें जिन आय तिष्ठो, करम मेरे सब नसै।।।।।

🕉 हीं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्र। अत्र अवतर अवतर, सर्ववषट्।

ॐ हीं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्र। अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ठः ठः।

ॐ हीं श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्र। अत्र भम सन्निहितो भव भव वषट्।

अथाष्टक-नाराच छन्द

क्षीरसीम के समान अम्बुसार लाइये,

हेमपात्र धारकैं सु आपको चढाइये।

पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा । 19 1 1 🕉 ଣ श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल० । चन्द्रनादि केशरादि खच्छ गन्ध लीजिये । आप चरण चर्च मोहताप को हनीजिये ।। पार्श्व० ।।२ ।। 🕉 🏅 श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दनं० । फेन चन्द के समान अक्षतानु लाइकै । चरण के समीप सार पुंजको नसाइये ।। पार्श्व० । ।३ । । 🕉 🖈 श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतं०। केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाइये। धार चरण के समीप कामको नसाइये ।। पार्श्व० ।।४ ।। 🕉 हीं श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय कामबाणविध्वंसनाय पुष्प० । घेवरादि बाबरादि मिष्ट सद्य में सने । आप चरण अर्चते सुधादि रोग को हनै ।। पार्श्व० । ।५ । । 🥉 हीं श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाञ्चनाय नैवेद्यम् । ताय रत्नदीप को सनेहपूर के भर्हें। वातिका कपूर वारि मोह ध्वांत कें हरूँ । ।पार्श्व० । ।६ । । 🕉 हीं श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय मोहान्धकार विनाशनाय दीपं० । धूपगन्ध लेय कै सु अग्निसंग जारिये। तास धूप के सुसंग अष्ट कर्मवारियो । । पार्श्व० । ।७ । । 🅉 हीं श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं०। खारिकादि चिरभटादि रत्नथाल में भहें। हर्ष धारिकै जजूँ सुमोक्ष सुक्खको वहँ ।। पार्श्व० ।। 🕉 हीं श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय मोक्षफलप्रात्ये कलं। नीरगंध अक्षतान् पुष्प चरु लीजिये । वीप धूप श्रीफलादि अर्घ तै जजीजिये ।। पार्श्व० ।। 🕉 퇴 श्रीपार्श्वनाय-जिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यः । पंच कल्याणक

शुमआनत स्वर्ग विहाये, वामा माता उर आये। वैशाखतनी दुतिकारी, हम पूर्जे विघ्न निवारी।।१।। ॐ ही वैश्वासकृष्णा दितीयायां गर्ममंडल मण्डिताय श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्नाय अर्थः। जनमे त्रिभुवन सुखदाता, एकादशी पौष विख्याता। स्यामा तन अद्भुत राजै, रिव कोटिक तेज सु लाजै।।२।। ॐ हीं पोषकृष्णैकादश्यां तपोमगलमंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्नायार्ध्य किल पौष इकादित्र आई, तब बारह भावन भाई। अपने कर लोंच सु कीना, हम पूर्जें चरन जजीना।।३।। ॐ हीं पोष कृष्णैकादश्यां तपोमंगलमंडिताय श्री पार्श्वनाथजिनेन्नायार्ध्यम्। किल चैत चतुर्थी आई, प्रभु केवलज्ञान उपाई। तब प्रभु उपदेश जु कीना, भिव जीवन को सुख दीना।।४।। ॐ हीं चैत्रकृष्णाचतुर्थी दिने केवलज्ञानप्राप्ताय श्री पार्श्वनाथायार्ध्यम्। सित सातै सावन आई, त्रिवनारि वरी जिनराई। सम्मेदाचल हिर माना, हम पूजै मोक्ष कल्याना।।१।। ॐ हीं श्रावणशुक्ला सप्तम्यां मोक्षमंगल मेडिताय श्री पार्श्वनाथायार्ध्यम्।

पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच, पौनभस्ती जबतें सुन पाये। कर्यो सरधान लह्यो पद आन भये पद्मावति श्रेष कहाये।।

नाम प्रताप टरै संताप सु भव्यन को शिवशरण दिखाये। हे विश्वसेन के नन्द भले, गुणगावत हैं तुमरे हरखाये।।।।।

दोहा- केकी-कंठ समान छवि, वपु उतंग नव हाथ। लक्षण उरग निहार पग, बन्दों पारसनाथ।।२।।

#### पद्धरि छन्द

रची नगरी छहमास अगार, बने चहुं गोपुर श्रोभ अपार ।
सुकोट तनी रचना छिव देत, कंगूरन पै सहकें बहु केत । ।३ । ।
बनारस की रचना जु अपार, करी बहुभौति धनेश्व तैयार ।
तहां विश्वसेन नरेंद्र उदार, करै सुख बाम सु दे पटनार ।४ ।
तज्यो तुम आनत नाम विमान, भये तिनके घर नन्द सु आन ।
तबै सुरइन्द्र-नियोगन आय, गिरिंद करी विधि न्हौन सुजाय । ।
पिता घर सींपि गये निज धाम, कुबेर करै वसु जाम सुकाम ।
बढै जिन दोज मयंक समान, रमै बहु बालक निर्जर आन ।६ ।
भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुद्रत महा सुखकार ।

पिता जब आनकरी अरहास, करो तुम ब्याह वरे मम आस 🕪 । करी तब नाहिं, रहै जगचन्द, किये तुम काम कषाय जु मन्द । चढे गजराज कुमारन संग, सु देखत गंगतनी सु तरंग । । । । । लख्यो इक रंक करें तप घोर, चहेंदिशि अगनि बलै अतिजोर । कही जिननाथ ओरे सुन भात, करै बहुजीवन की मत घात ।६ । भयो तब कौप कहै कित जीव, जले तब नाग दिखाय सजीव। लख्यो यह कारण भावन भाय, नये दिव ब्रह्मऋषिसुर आय ।। तबै सुर चार प्रकार नियोग, धरी शिविका निजकंध मनोग । कियो बन मांहिं निवास जिनंद, धरे व्रत चारित आनंदकंद ।। गहे तहें अष्टम के उपवास, गये धनदत्त तने जु अवास । दियो पयदान महा-सुखकार, भई पनवृष्टि तहां तिहिंवार 19२ । गये तब कानन मांहिं दयाल, धरयो तुम योग सबहिं अघ टाल । तबै वह धूम सुकेत अयान, भयो कमठाचर को सुर आन 193 । करें नभ गौन लखे तुम धीर, जु पूरव वैर विचार गहीर। कियो उपसर्ग भयानक घोर, चलो बहु तीक्ष्ण पवन झकोर 198 । रहयो दसहुँ दिश्नि में तम छाय, उगी बहु अग्नि लखी नहि जाय सुरुण्डनके बिन मुण्ड दिखाय, पडै जल मुसलधार अथाय 19५ ! तबै पदमावति कंथ धनिंद, नये युग आय तहाँ जिनचन्द । भग्यो तब रंकसु देखत हाल, लहूयो त्रय केवलज्ञान विश्वाल ।१६। दियो उपदेश महा हितकार, सुभव्यन बोधि समेद पधार । सुवर्णभद्र जहँ कूट प्रसिद्ध, वरी शिव नारि लही वसुरिद्ध 190 । जजूँ तुम घरन दुहूँ कर जोर, प्रभु लखिये अब ही मम ओर । कहे 'बखतावर रत्न' बनाय, जिनेश हमें भवपार लगाय 19८ ।

जय पारस देवं, सुरकृत सेवं, वंदत चरण सुनागपित । करुणा के धारी, परउपकारी, शिवसुखकारी कर्महती । १९ । । ॐ ईं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय पूर्णार्ध्य निर्वपामीति स्वाहा । जो पूजै मनलाय भव्य पारस प्रभु नितही, ताके दुख सब जॉंंग भीति ब्यापै निहं कितही ।

धत्ता

सुख संपति अधिकाय पुत्र मित्रादिक सारे, अनुक्रम सों शिव लहै 'रतन' इमि कहै पुकारे ।२०। इत्याशीर्वादः (पुष्पांजलि) धरणेन्द्र का अर्घ्य

नागेन्द्रों के राजा तुम हो, इसीलिये धरणेन्द्र कहाये । जिन शासन की सेवा करते, पूजा करने हम आये । । जलफलादि वसु द्रव्य सजाकर कनक थाल मैं भर लाया । आवाहनादि स्थापन करके मैं अर्घ चढाने तव आया । । ॐ आं कों हीं हे परिवार सहित धरणेन्द्र देवाय अत्रागच्छ इदं पाद्यं, गंधं, अक्षत पुष्यं, चरुं दीपं, धूपं, फलं, अर्ध्यचयत भागंयजा महे प्रतिगच्छतां प्रतिगच्छतां अर्थसमर्पयामि । ।

शांति धारा, पुष्पांजलिंक्षिपेत् ।

## नवरात्रि पूजा विधान

#### (पद्मावती शुक्तवाखत उद्यापन) पद्मावती की मूल मंडल पूजा

प्रारम्भ

श्री पार्श्वनाथ जिन भक्त कृतोपसेवा। धरणेन्द्र प्रिय जिननाथ, कृतोपसेवा ।। कमठोपसर्ग कृत दूर जिनोपसेवा। पदुमावति कृत सहाय, सुखोपसेवा ।। के आं कों ही है भरणेन्द्र प्रिये पदुमावति देवि अत्रागच्छ २ 🤣 आं कों हीं हे धरणेन्द्र प्रिये पदुमावति देवि अत्र तिष्ट २ 🥉 आं कों हीं हे धरणेन्द्र प्रिये पदुमावति देवि अत्र सन्निहितो भव-भव-प्राप्तक जल की झारी भरकर, तुम दिग लेकर आया हूँ पदुमावती देवी की देखो, पूजा करने आया हूँ दुःख सन्ताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं जल की धारा देने से माँ, सुख सभी मिल जाते हैं। 19 1 1 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि जलं समर्पयामि ।। गन्ध सुगन्धित लेकर माता, तुम चरणों में आया हूँ। अर्चन कर सुख पाने को माँ तुम ढिग अब में आया हूँ।। दुःख सन्ताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं। गन्थ की धारा देने से माँ, सुख सभी मिल जाते हैं।।२।। 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि दिव्य गन्धं समर्पयामि 🖂 दिव्य अखण्डित तंदुल लेकर, तुम चरणों में आया हूँ। पद्मावती देवी की पूजा करके, मन में हर्षाया हूँ ।। दुःख सन्ताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं। दिव्य अक्षतों के अर्चन से माँ सुख सभी मिल जाते हैं।।३।। 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि अक्षतं समर्पयामि ।।

बेला, चमेली, पुष्प सुगन्धित, लेकर अब मैं आया है। दिव्य सुवासित फूलों से माँ पूजा करने आया हूँ ।। दुःख सन्ताप सभी मिट जाते, कष्ट सभी मिट जाते हैं। पुष्प सुगन्धित की पूजा से माँ सुख सभी मिल जाते हैं। ।४।। 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि पुष्पं समर्पयामि ।। घेवर पूड़ी और जलेबी थाली भरकर लाया हैं। दिव्य चरु से अर्चन करके सुख संपति को पाता हूँ।। दृख सन्ताप सभी मिट जाते कष्ट सभी मिट जाते हैं। नैवेद्य की पूजा से माता सुख सभी मिल जाते हैं।।५।। 🦥 आं कों हीं हे पदुमावति देवि नैवेद्यं समर्पयामि ।। घृत का दीपक लेकर माता तुम चरणों में आया हूँ। दिव्य प्रकाश की इच्छा लेकर तुम चरणों में आया हूँ।। दुःख सन्ताप सभी मिट जाते कष्ट सभी मिट जाते हैं। दीपक की ज्योति से माता सुख सभी मिल जाते हैं। १६।। 🥉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि दीपं समर्पयामि ।। थूप दशांगी लेकर माता तव चरणों में आया हैं। सभी प्रकार के कर्मों को मैं आज मिटाने आया हूँ।। दुःख सन्ताप सभी मिट जाते कष्ट सभी मिट जाते हैं। धूप दशांगी खेने से माँ सुख सभी मिल जाते हैं। 1011 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि धूपं समर्पयामि ।। केला, आम, सुपारी आदि ले सुवर्ण याल भर आया हूँ। दिव्य मधुर सुपक्वफर्लों को 'अब मैं लेकर आया हूँ ।। दःख सन्ताप सभी मिट जाते कष्ट सभी मिट जाते हैं। दिव्य फलों की पूजा से माँ सुख सभी मिल जाते हैं। 🗠 🛭 🕉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि दिव्य फलं समर्पयामि ।। जल चन्दनादिक वस्तु द्रव्य सजाकर, तुम ढिग लेकर आया हूँ। अष्ट द्रव्य से थाल सजाकर तुम अर्चन को आया हूँ।। दःख सन्ताप सभी मिट जाते कच्छ सभी मिट जाते हैं। अष्टद्रव्य के अर्घन से माँ सुख सभी मिल जाते हैं।।६।। 🥸 आं कों हीं हे पदुमावति देवि अस्ट्रह्म समर्पयामि 🔢

जल सुगन्धित लायके पदुमावति घरण घढायके । चरणों में शीन्न नवायके सभी के दुःख नन्नाय के । १९० । । 🥸 आं कों हीं हे पदुमावति देवि पाघं समर्पयामि ।। जल धारा छोड़ें ।। पंचामृतादि सदु द्रव्यों से, अभिषेक आपका कर दीन्हा, आपने माता सब जीवों के दुःख दाख्दि को हर लीन्हा । 199 । । 🥉 आं कों हीं हे पदुमावति देवि पंचामृतद्रव्यं समर्पयामि ।। मिष्ट मधुर इक्षुदण्ड से पूजा आपकी कर दीन्हीं। माता आपने आज सभी की इच्छा पूरी कर दीन्हीं। 19२।। ॐ आं कों हीं हे पद्मावित देवि इक्षुदण्डार्चन समर्पयामि । । चना फुलाकर लेकर आया देवी की पूजा को आज। इसकी पूजा से मिलता, सुख श्रांति धन समृद्धि आज । १९३ । । ॐ आं को ही हे पदमावति देवि चणकार्चनं ।। थाली भरकर पकवानों की तब चरणों में आया आज । पकवानों की पूजा से मां मिटे जगत दुःख सन्ताप । १९४ । । ॐ आं कों हीं हे पदुमावति देवि पक्वान्नार्चनम् ।। नानाविध वस्त्रों को मैं लेकर आया देवी आज । वस्त्रों की पूजा से माता दुःख दाख्दि मिट जाय । १९५ । । ॐ आं कों ही हे पद्मावति देवि दिव्य वस्त्रार्चनम् ।। केयूर मुण्डल होर मुकुटादि, भूषण से करूँ पूजा आज। आभूषण से पूजा करके पाऊँ, धन वैभव को आज । ।१६ । । 🕉 ओं कों हीं हे पदमावति देवि षोडषाभरणार्चनम् ।। कुंकुम, केशर, गन्ध सु लेकर तिलक लगाता तेरे भाल ।। दिव्य ज्ञान हो जावे मेरा, मिटे सर्व जगत सन्ताप । 19७ । । 🕉 आं कों हीं हे पद्मावति देवि तिलकार्चनम् ।। छत्र चैंवर मंगल द्रव्यों को लेकर आया माता आज। मंगल की मैं कामना करता होवे जगत में शांति आज । 19८ । । 🕉 आं कों हीं हे पद्मावति देवि छत्र चामरादि अर्चनम् । । शुद्ध सुवर्ण का कलश्न बनाकर, विश्वद्ध जल भर ले आया । सुवर्ण कलन्न के अर्चन से माँ, सुख शान्ति को हमने पाया। 19६ 🕉 आं कों ही हे पद्यावति देवि सुवर्ण कलशार्चनम् ।।

निर्मल दर्पण लेकर आया स्वच्छ अति निर्मल देखा भाव । दर्पण की निर्मलता कहती करो सभी मिल निर्मल भाव । ।२० । । ॐ आं को ही हे पद्मावित देवि दर्पणार्चनम् । । वस्त्रादिक की झण्डी लेकर तव चरणों में आया आज । इसकी पूजा से मिटते है इस जगत के सभी सन्ताप । ।२१ । । ॐ आं को ही हे पद्मावित देवि पताकार्चनम् । । नानाविष वाद्य बजाकर नाचूँ गाऊँ देखो आज । तीन प्रदक्षिण देकर माता तुमको नमन कहँ में आज । ।२२ । । ॐ आं को ही हे पद्मावित देवि वाद्य, नृत्य, गीत, प्रदक्षिणा, नमस्कार । । वसुविध द्रव्यादि को लेकर करता हूँ मैं पूजा आज । अष्ट महानिधि को पाने आया हूँ चरणों में आज । ।२३ । । ॐ आं को ही हे पद्मावित देवि अर्घ्य समर्पयामि । । शान्तये श्रान्तिधारा पुष्पांजिल

शान्तये शान्तिधारा पुष्पांजिल चौबीस आयुधों के प्रत्येक अर्ध्य प्रथम कोष्ठ पर चढ़ावे। प्रथम पुष्पांजिल क्षेपण करें।

#### अथ-जयमाला

प्रथम हाथ में खंग जु शोभे माता तेरे देखो हाथ।
दुष्टों का निवारण करके शान्ति देती देखो आप। 1911
ॐ आं कों हीं प्रथम हाथ में खंग आयुद्धधारिणी हे पद्मावित देवि. अर्ध्य।।
खाण्डायुध का धारण करके शोभित होती माता आज।
दूजे हाथ की शोभा इससे मेटो जगत के सभी सन्ताप।।२।।
ॐ आं कों हीं दूजे हाथ में खाण्डायुध धारिणी हे पद्मावित, अर्ध्य समर्पयामि।।
तीजे! हाथ में मुसल धारकर धर्म की सेवा करती हो।
मुसलधारिणी कहलाती, जग में शान्ति करती हो।।३।।
ॐ आं कों हीं हे मुसलधारिण पद्मावित, देखे अर्ध्य समर्पयामि।।
चौथे हाथ में हल जो शोभे, हलायुधि कहलाती हो।
हे जगदम्बे देवी तुम तो सब्की व्याधा हरती हो।।।।।
ॐ आं कों हीं हे हलायुध-धारिण पद्मावित, देखे अर्ध्य समर्पयामि।।

सर्पायुध को कर में लेकर, दुष्ट बंधन का काम करो। हे पदुमावति देवि तुम दुर्जन जन का मान हरो । । १। 🕉 ओं कों हीं सर्पायुध धारिणि हे पद्मावति, देव्यै अर्घ्यं समर्पयामि ।। वन्हि के आयुद्ध को धारो हे जगदम्बे माता तुम । षष्टम् हाथ का आयुष जानो नाश करो पापों का तुम । १६ । । 🕉 ओं कों हीं वन्हि आयुधधारिणि हे पद्मावति, देखें अर्ध्य समर्पयामि ।। चकायुथ को धारकर, करे दुष्ट संहार । सप्तम हो आयुधपति, करो धर्म प्रचार । ७ । । 🕉 आं कों हीं चकायुधधारिणि हे पद्रमावति, देव्ये अर्घ्य समर्पयामि ।। शक्ति शस्त्र हे महिमावान तुम हो अष्टम आयुधवान । दुष्ट देख सब दिश भगजाय, ऐसी तुम हो महिमावान । ।६ । । 🕉 आं कों हीं शक्ति आयुषधारिणि हे पदुमावति, देखे अर्ध्य समर्पयामि । । तारायुध कर धारकर, करे प्रकाश महानु । इस आयुध का काम है मिटे दुःख सन्ताप। 190 । । 🕉 आं कों हीं तारा आयुधधारिणि, हे पदुमावति, देव्ये अर्ध्य समर्पयामि । । रत्नत्रय का चिन्ह है त्रिशूल आयुध जान। दशमहाथ का शस्त्र है करे कर्म संहार 1 199 1 1 🕉 आं कों हीं त्रिश्रल अयुधधारिणि हे पदुमावति, देव्ये अर्ध्य समर्पयामि । । खर्पर हाथों धारकर ग्यारम आयुध धार । भिक्षा मांगे प्रेम की, प्रेम की ज्योति जलाय । १९२ । । 🕉 आं कों हीं खर्परआयुधधारिणि हे पदुमावति, देवी अर्ध्य समर्पयामि 🛚 🗎 पदुमावति जगदुपूज्य, करो विश्व कल्याण । डमरु आयुध धारकर करो धर्म प्रचार । ।१३ । । 🕉 आं कों हीं उमरुआयुप धारिणि हे पदमावति, देवी अर्ध्य समर्पयामि । । नागपाश्च को धारकर नाग रूप बन जाय । यह बंधन अति विकट है बंधन छूटे नाय । 198 । 1 🌣 आं कों हीं नागपाश आयुधधारिणि हैं पद्मावति, देवी अर्ध्यसम-पंयामि ।। डंडा को ले हाथ में शोभे अति महान। दुष्ट जन को दंडित करें, हरे सभी का मान । 19५ । । 🕉 आं कों हीं डंडायुधधारिणि हे पदुमावति, देव्यै अर्घ्यं समर्पयामि । ।

पाषाण को ले हाथ में, श्रोभे अति महानु । दर्घों के सिर पर पड़े हरे सभी का मान । 19६ । 1 🕉 आं कों ही पाषाण आयुधधारिणि है पदुमावति, देव्यै अर्ध्य समर्पयामि ।। मुदगर को ले हाथ में करे दुष्ट संहार। अज्ञानी भागे फिरैं. हरे सभी का मान । 19७ । । 🕉 आं कों हीं मुदुगर आयुधधारिणि पद्मावति देखें अर्घ्य समर्पयामि 📳 फरसा को ले हाथ में करे दुष्ट संहार। दुष्ट जन भागे फिरैं हरो सभी का मान । 195 । । 🕉 आं कों हीं फरसाआयुध धारिणि पद्मावति, देवी अर्ध्य समर्पयामि ।। कमलायुध से युक्त हो कोमल कमल महान । इस आयुध का काम है शोभा करे महान । 19६ । 1 🥸 आं कों हीं कमलायुध धारिणि पदमावति, देव्ये अर्ध्य समर्पयामि ।। अकुंश आयुध धारकर, अंकुश कर ले आज । जग जीवों का हित करे, करे जीव उद्धार । ।२० । । 🥉 आं कों हीं अंकुश आयुधधारिणि हे पदुमावति, देव्यै अर्घ्य समर्पयामि ।। आप्रायुध को धारकर छाया सम बन जाय। शीतलता प्रदान करें मिटे जगत सन्ताप । 1२९ । १ 🕉 आं कों हीं आप्रायुधधारिणि हे पदुमावति, देखें अर्ध्य समर्पयामि ।। छत्रायुध को धारकर छत्रपति कहाय। छत्र सम शोभे अति एकछत्र हो जाय । ।२२ । । 🕉 जां कों हीं छत्रायुद्ध धारिणि हे पदुमावति, देखे अध्यं समर्पयामि ।। वजायुध को धारकर वज्र सम बन जाये। इस आयुध का काम है करे दुर्जन संहार । ।२३ । । 🕉 आं कों ही बजायुधधारिणि हे पदुमावति, देव्ये अर्ध्य समर्पयामि ।। वृक्षायुध से होत है शीतलता महान । जग के जीवों को मिले सुख शान्ति महान । 1२४ । 1 🕉 आं कों हीं बृक्षायुध धारिणि हे पद्मावति, देव्यै अर्घ्य समर्पयामि । । जीवों को वरदान दे वरद आयुध जान। माला ले कर में फिरै करे जीव कल्याण । 125 । 1 🕉 आं कों हीं वरद्माला युद्ध पारिणि हे पद्मावति, देवी अर्ध्य सर्मपवामि । । चौबीस भुजा जगदम्बिके करो जगत कल्याण । अपने हित के कारणे कीन्हीं पूजा आज । ।२६ । । ॐ आं कों ही चौबीस भुजा में स्थित चतुर्विशति आयुध सहित हे पद्मावति, देवी पूर्णार्ध्य समर्पयामि । । शांतिधारा, पुष्पांजलिंक्षिपेतु ।

## द्वितीय कोष्डोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत्

पद्मावती सहस्र नामावित अर्घ्य पद्मावती सहस्र नाम के, अर्घ्य चढ़ाऊँ आज । नमन करूँ त्रियोग से, पुष्पांजित करूँ आज । । पुष्पांजित

द्वितीय कोष्ठ का अर्ध्य शतक पदुमावती जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रय्य से, दुःख दाख्दि नान्निनी । १९।। के आं कों ही पदुमावत्ये नमः, अर्घा। पद्मवर्णा जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।२ । । 🕉 आं कों ही पदमहस्ताय नमः, अर्घ्य । पद्माहस्ता जगत्पूज्या, सर्व संकटहारिणी, पूजा करूँ वसु द्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।३ । । कें आं कों हीं पदमहस्तायै नमः, अर्घ्य । पद्मिनी जगत्पूज्या, सर्व संकट हारिणी. पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । १४ । । के आं कों हीं पद्मिन्ये नमः, अर्घा। पदुमासना जगदपूज्या सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाखि नाश्रिनी । १५ । । 🕉 आं कों हीं पदुमासनाय नमः, अर्घ्य ।

पद्मकर्णा जगदपूज्या सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से सर्व संकट हारिणी। १६ ।। 🕉 आं कों ही पदुमकर्णाय नमः, अर्घ्य । पदुमास्या जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रय्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । १७ । । ॐ आं कों हीं पदुमास्याये नमः, अर्घ्य ! पदुमलोचना जगदपूज्या सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से दुःख दाख्दि नाशिनी । । ।। ॐ आं कों हीं पद्मलोचनायें नमः, अर्घ्य । पदुमा जगत्यूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।६ । । 🕉 आं को ही पदुमाय नमः, अर्घ्य । पद्मदलाक्षी जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । १९० 🕉 आं कों ही पद्मदलाक्ष्य नमः, अर्घ्य । पदमवनस्थिता जगत्पूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रथ्य से, दुःख दाख्दि नाश्चिनी । १९९ । । 🥉 आं कों हीं पदुमवनस्थिताये नमः, अर्घ्य । पद्मालया जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी. पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । १९२ । । 🕉 आं कों हीं पदुमालयाये नमः, अर्घ्य । पद्मगन्धा जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दारिद्र नाशिनी । १९३ । । 🕉 आं कों हीं पदुमगन्धायै नमः, अर्घ्य । पद्मरागा जगदपूज्या सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । १९४ । । 🍄 आं कों ही पदुमरागाये नमः अर्घ्य । उपरागिका जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दारिद्र नाशिनी । १९५ । । 🕉 आं कौं हीं उपरागिकार्य नमः, अर्घ्य ।

पदुमप्रिया जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।१६ । । 🥉 आं कौं हीं पद्मप्रियाये नमः, अर्घ्य । पदुमनाभि जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाश्विनी । १९७ । । कें आं कों ही पद्मनाध्ये नमः, अर्घ। पदुमांगी जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाग्द्रि नाशिनी । 19८ 1 । ॐ आं कों ही पदुमाग्ये नमः, अर्घ। पदुमश्रायिनी जगत्पूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । 19६ । । ॐ आं कौं हीं पद्रमशायिन्ये नमः, अर्घ्य । पदुमवर्गवती जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नान्निनी । ।२० । । के आं कों ही पदमवर्गवत्ये नमः, अर्घ्य । पूता जगदपूज्या, सर्व संकट घरिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।२१ । । 🕉 आं कीं हीं पतायै नमः, अर्घा। पवित्रा, जगत्पूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, दुःख दाख्दि नाशिनी । ।२२ । । 🕉 आं कीं हीं पवित्राये नमः, अर्घ्य । पापनाशिनी जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसु दव्य से, दुःख दाखि नाशिनी । ।२३ । । 🕉 आं कौं हीं पापानाशिन्ये नमः अर्घ्य । प्रभावती जगदपूज्या, सर्व संकट हारिणी, पूजा करूँ वसुद्रव्य से दुःख दाग्दि नाशिनी । ।२४ । । 🕉 आं कीं हीं प्रभावदये नमः, अर्घ्य । प्रसिद्धा तव नाम है दुःख करो अति दूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । १२५ । । 🕉 आं कों हीं प्रसिद्धाये नमः, अर्घ्य ।

पार्वती तव नाम है, दुःख करो अति दूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।२६ । । 🕉 आं कीं हीं पार्वत्ये नमः. अर्घ्य । परवासिनी तव नाम है, दुःख करो अति दूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।२७ । । 🕉 आं कीं हीं पुरवासिन्ये नमः, अर्घ्य । प्रज्ञा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।२८ । । 🕉 आं कीं हीं प्रज्ञाये नमः, अर्घ्य । प्रह्लादिनी तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर ।।२६।। 🕉 आं कीं हीं प्रह्लादिन्ये नमः, अर्घ्य । प्रीता तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।३० । । 🕉 आं कों हीं प्रीताये नमः, अर्घ्य । पीतामा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । 1३१ । । 🕉 आं कों हीं पीतामायै नमः, अर्घ्य । पदुमाम्बिका तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।३२ । । ॐ आं कों हीं पदुमाम्बिकायै नमः, अर्घ्य । पातालवासिनी तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से, आनन्द हो भरपूर । ।३३ । । 🕉 आं कीं हीं पातालवासिन्यै नमः, अर्घ्य । पूर्णा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।३४ । । ॐ आं कीं हीं पूर्णाये नमः, अर्घा। पद्मयोनि तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर ।।३५ ।। 🕉 आं कीं हीं पदुमयोन्ये नमः, अर्घ्य ।

प्रियंवदा तव नाम है, दुःख करो अतिंदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।३६ । । 🕉 आं कीं हीं प्रियंवदाये नमः, अर्घ्य । प्रदीप्ता तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।३७ । । कें आं कों ही प्रदीप्ताये नमः, अर्घ्य । पाशहस्ता तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा कहँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।३८ । । कें आं कीं हीं पाशहस्ताये नमः, अर्घ्य । ॅपरा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।३६ । । कें आं कों ही पराये नमः, अर्घ्य । परा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा कहँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४० । । कें आं कों हीं पराये नमः, अर्घ्य । परम्परा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रस्य से आनन्द हो भरपूर । १४९ । । 🕉 आं कीं हीं परम्परायै नमः, अर्घ्य । पिंगला तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४२ । । के आं कों ही पिंगलाये नमः, अर्घा परमा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४३ । । 🕉 आं कीं हीं परमाये नमः, अर्घ्य । पूरा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४४ । । के आं कों ही पूराये नमः, अर्घ । पिंगा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । १४५ । । के आं कों ही पिंगाये नमः, अर्घा।

प्राची तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४६ । । के आं कों हीं प्राच्ये नमः, अर्घ्य । प्रतीची तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर ।।४७ ।। के आं कों हीं प्रतीची नमः, अर्घा। परकार्यपरा तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४८ । । 🕉 आं कीं हीं परकार्यपरायै नमः, अर्घ्य । पृथिवी तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । ।४६ । । ॐ आं कीं हीं पृथिबी नमः, अर्घ्य । पार्थिवी तव नाम है, दुःख करो अतिदूर, पूजा करूँ वसुद्रव्य से आनन्द हो भरपूर । १५० । । 🕉 आं कौं हीं पार्थिये नमः, अर्घ । पृथिवीपति भी नाम है श्रान्ति दाता काम. जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १५१ । । ॐ आं कौं हीं प्रथिवीपत्ये नमः, अर्घ। पल्लवा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।५२ । । ॐ आं कीं हीं पल्लवाये नमः, अर्घ्य । प्राणदा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १५३ । । 🕉 आं कौं हीं प्राणदाये नमः, अर्घ्य । पांत्रा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १५४ । । 🕉 आं कीं हीं पांत्राये नमः, अर्घ्य । पवित्रांगी भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।५५ । । ॐ आं कों हीं पवित्रांग्ये नमः, अर्घा।

पूतना भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । । ५६ । । 🕉 आं कीं हीं पूतनाये नमः, अर्घ्य । प्रभा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।५७ । । ॐ आं कीं हीं प्रभाये नमः, अर्घ्य । पताकिनी भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।५८ । । 🕉 आं कौं हीं पताकिन्ये नमः, अर्घ्य । पीता भी नाम है शान्ति दाता काम, जगतं शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।५६ । । ॐ आं कौं हीं पीतायै नमः, अर्घ्य । पन्नगाधिपशेखरा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६० । । 🕉 आं की ही पन्नगाधिपशेखरायै नमः, अर्घ्य । पताका भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६१ । । ॐ आं कीं हीं पताकाये नमः, अर्घ्य । पद्मकटिनी भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६२ । । 🕉 आं कीं हीं पदुमकटिन्ये नमः, अर्घ्य । पतिमान्य भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६३ । । 🕉 आं कों हीं पतिमान्याये नमः, अर्घ्य । पराकमा भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६४ । । ॐ आं कौं हीं पराक्रमायै नमः, अर्घ्य । पादाम्बुजधरा भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।६५ । । 🕉 आं कौं हीं पादाम्बुजधरायै नमः, अर्घ्य ।

पुष्टि भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।६६ । । ॐ आं कों हीं पुष्ट्ये नमः, अर्घ्य । परमागमबोधिनी भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १६७ । । ॐ आं कीं हीं परमागमबोधिन्यै नमः, अर्घ्य । परमात्मा भी नाम है श्रान्ति वाता काम. जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।६८ । । 🕉 आं कों हीं परमात्मायै नमः, अर्घ्य । परमानन्दा भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ।६६ । । ॐ आं कौं हीं परमानन्दायै नमः, अर्घ्य। प्रसन्ना भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ७०।। ॐ आं कौं हीं प्रसन्नाये नमः, अर्घ्य । पात्रपोषिणी भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । 109 । । ॐ आं कौं हीं पात्रपोषिण्ये नमः. अर्घ्य । पंचबाणगति भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ७२ । । ॐ आं कौं हीं पंचबाणगदये नमः, अर्घ्ये । पौत्री भी नाम है शान्ति दाता काम, जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ७३ । । ॐ आं कीं हीं पौत्री नमः, अर्घ्य । पाखंडघ्नी भी नाम है श्रान्ति दाता काम, ्जगत श्रान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । ७४ । । 🕉 आं कौं हीं पाखंडध्ये नमः. अर्घा। पितामही भी नाम है श्रान्ति दाता काम, जगत शान्तिदायिनी मेरी इच्छा पूर । १७५ । । ॐ आं कों हीं पितामहयै नमः, अर्घा

प्रहेलिका का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।७६ । । 🕉 आं कों ही प्रहेलिकायै नमः, अर्घा। प्रत्यंचा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । 100 । 1 ॐ आं कीं हीं प्रत्यंचाये नमः, अर्घा। प्रथुपापौधनाशिनी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्मे ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १७८ ।। 🦥 आं कौं ही प्रयुपापौधनाश्चिन्ये नमः, अर्घ्य । पूर्णचन्द्रमुखी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १७६ । । 🕉 आं कीं हीं पूर्णचन्द्रमुख्ये नमः, अर्घ्य । पुण्या का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १८० । । ॐ आं कों हीं पुण्याये नमः, अर्घ्य । फुलोमा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अस्ट ऋदि मिल जाय । ।८९ । । ॐ आं कीं हीं फुलोमाये नमः, अर्घा। पूर्णिमा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रय्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय। । ८२।। 🕉 आं कीं हीं पूर्णिमायै नमः, अर्घ्य । प्रया का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।८३ । । ॐ आं कीं हीं प्रधाये नमः, अर्घ्य । पाविनी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।८४ । । ॐ आं कौं हीं पाविन्यै नमः, अर्घ्य । परमानन्दा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । । ८५ । । ॐ आं कीं हीं परमानन्दाये नमः, अर्घ्य ।

पंडिता का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्याद वृद्धि करो. अध्य ऋद्धि मिल जाय । ।८६ । । 🕉 आं कौं ही पंडितायै नमः, अर्घ्य । पंडितेडिता का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।८७ । । 🕉 आं कीं ही पंडितेडितायै नमः, अर्घ्य । प्रांशुलभ्या का अर्घ्य कहूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अध्य ऋद्धि मिल जाय । ।८८ । । 🕉 आं कीं हीं प्रांशुलभ्याये नमः, अर्घ्य । प्रमेया का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।८६ । । ॐ आं कौं हीं प्रमेयाये नमः, अर्घ्य । प्रमा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १६० । । ॐ आं कों ही प्रमाय नमः, अर्घ। प्राकारवर्तिनी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १६९ । । ॐ आं कौं हीं प्राकारवर्तिन्ये नमः, अर्घ्य । प्रधाना का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय।।६२।। 🥉 आं कीं हीं प्रधानाये नमः, अर्घ्य । प्राथिता का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । १६३ । । ॐ आं कौं हीं प्राथितायै नमः, अर्घ्य । प्रार्थ्या का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋद्धि मिल जाय । ।६४ । । ॐ आं कों ही प्रार्थिय नमः, अर्घ। पटुदा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । १६५ । । ॐ आं कों ही पददाये नमः, अर्घा।

पंक्तिपूरणी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । ।६६ । । ॐ आं कौं ही पंक्तिपूरण्ये नमः, अर्घ्य । पातालस्था का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । ।६७ । । ॐ आं कौं ही पातालस्थाये नमः, अर्घ्य । पातालेश्वरी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । ।६८ । । ॐ आं कौं ही पातालेश्वये नमः, अर्घ । प्रणा का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । ।६६ । । ॐ आं कौं ही प्रणाये नमः, अर्घ्य । प्रयसी का अर्घ्य करूँ, वसुविधि द्रव्य मिलाय, धर्म ध्यान वृद्धि करो, अष्ट ऋदि मिल जाय । ।१०० । । ॐ आं कौं ही प्रयस्यै नमः, अर्घ्य ।

मंत्रजाप १०८ लौंग से

ॐ हीं श्री पद्मावती देखे नमः। मम इच्छित फल प्राप्तिं कुरु कुरु खाहा।

पूर्ण अर्ध्य

जल फल आठो शुसार मात को अर्ध्य करो।
तुम को पूर्जो दुःखतार, दुखती, कार्य करो।।
पद्मावती श्री जिन भक्त आनन्द कंद सही,
तुम्हें जजत हरत दुःख फंद पावन सुखवही।।

ॐ आं कों हीं पद्मावत्यादि प्रेयस्यन्त शतनामधारिण्ये अर्ध्य समर्पयामि

शांतिधारा, पुष्पांजिलों क्षिपेतु।

### तृतीय कोष्ट का अर्घ्य शतक

नानाविधि के पुष्प लें, पुष्पांजलि कराय। कोमल हो तुम पुष्पसम, वासित जग हो जाय । 19 ! । ॐ दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेतु । महाज्योतिष्पति देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार ।।२।। ॐ आं कौं हीं महाज्योतिष्मत्ये नमः, अर्घा । मात देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । ।३ । । ॐ आं कीं हीं मात्रे नमः, अर्घ्य । महा देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । ।४ । । ॐ आं कौं हीं मायायै नमः, अर्घ्य । माया देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । ।५ । । ॐ आं क्रैं हीं महाये नमः, अर्घ्य । महासती देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । १६ । । 🕉 आं कीं हीं महासत्ये नमः, अर्घ्य । महादीप्ति देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । 10 । । 🥸 आं कीं हीं महादीप्त्ये नमः, अर्घा । मित देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । । । । । ॐ आं कों हीं मत्ये नमः, अर्घा। मित्रा देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार ।।६ ।। 🥯 आं कों हीं मित्राये नमः, अर्घ।

महाचण्डी देवी. सर्व विघ्न का नाश करो । धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । ।१० । । 🕉 आं कौं हीं महाचण्ड्ये नमः, अर्घ्य । मंगला देवी, सर्व विघ्न का नाश करो । धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । १९९ । । 🕉 आं कौं हीं मंगलाये नमः, अर्घ्य । महिषी देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । ।१२ । । 🕉 आं कीं हीं महिष्ये नमः, अर्घा। मानसी देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । 19३ । 1 🕉 आं कीं हीं मानस्ये नमः, अर्घा। मेध देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । 198 1 1 ॐ आं कौं हीं मेघायै नमः, अर्घा। महालक्ष्मी देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । 19५ । । 🕉 आं कीं हीं महालक्ष्ये नमः, अर्घ्य । मनोहरा देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । 19६ । 1 🥸 आं कौं हीं मनोहरायै नमः, अर्घ्य । मदापहारिणी देवी, सर्व विघन का नाश करो । धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्घार । 19७ । । ॐ आं कीं हीं पदापहारिण्ये नमः, अर्घ्य । मुग्या देवी, सर्व विघ्न का नाभ करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । १९८ । । 🤣 आं कीं हीं मृग्याये नमः, अर्घा। मानिनी देवी. सर्व विष्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । 19६ । । 🦥 आं कीं हीं मानिष्ये नमः, अर्घा ।

मानश्रालिनी देवी. सर्व विघ्न का नाश करो । धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । १२० । । ॐ आं कीं हीं मानशातिन्ये नमः, अर्घा। मार्गदात्री देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में सीन रहो. करो जगत उद्धार । १२१ । । ॐ आं कों हीं मार्गदात्र्ये नमः, अर्घ्य । मुहर्ता देवी, सर्व विघ्न का नाश करो । धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । ।२२ । । ॐ आं कों हीं मुहूतिये नमः, अर्घ्य । माधवी देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो. करो जगत उद्धार । ।२३ । । 🥸 आं कों ही माधवी नमः, अर्घ । मधुमती देवी, सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । १२४ । । 🕉 आं कौं हीं मधुमत्ये नमः, अर्घ्य । मही देवी. सर्व विघ्न का नाश करो। धर्म ध्यान में लीन रहो, करो जगत उद्धार । । ५ । । ॐ आं कों हीं महयै नमः, अर्घा। महेश्वरी मात तुम, सब जग में विख्यात । मनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।२६ । । ॐ आं कों हीं महेश्वर्ये नमः, अर्घ। महेज्या मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । १२७ । । 🕉 आं कों हीं महेज्याये नमः, अर्घ्य । मुक्ताहारविभूषिणी मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।२८ । । 🕉 आं कों हीं मुक्ताहारविमूषिण्यै नमः, अर्घ्य । महामुद्रा मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।२६ । । 🕉 आं कों हीं महामुदाये नमः, अर्घ्य ।

मनोज्ञा मात तुम, सब जग में विख्यात। मनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३० । । के आं कों ही मनोज्ञाये नमः, अर्घ्य । महाश्वेता मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । 139 । । 🕉 आं कों ही महाश्वेतायै नमः, अर्घा । अतिमोहिनी मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३२ । । 🍜 आं कों हीं अतिमोहिन्यै नमः, अर्घ्य । मधुप्रिया मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३३ । । 🕉 आं कों ही मयुप्रियाये नमः, अर्घ्य । मह्या मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३४ । । 🥉 आं कों हीं महूयाये नमः, अर्घ्य । माया मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३५ । । 🕉 आं कों हीं मायाये नमः, अर्घ्य । मोहघ्नी मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३६ । । कें आं कों ही मोहध्ये नमः, अर्घ। मनस्विनी मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३७ । । कैं आं कों हीं मनस्विनी नमः, अर्घा। माहिष्मती मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३८ । । कें आं कों हीं माहिष्मत्ये नमः, अर्घा । महावेगा मात तुम, सब जग में विख्यात ! मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।३६ । । के आं कों हीं महावेगाये नमः, अर्घा ।

मानदा मात तुम, सब जग में विख्यात। मनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।४० । । 🕉 आं कों हीं मानदायै नमः, अर्घ्य । मानहारिणी मात तुम, सब जग में विख्यात । मनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । 189 । । कें आं कों हीं मानहारिण्य नमः, अर्घ्य । महाप्रभा मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।४२ । । 🤣 आं कों हीं महाप्रभाये नमः, अर्घ्य । मदना मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेंवा करो, करो धर्म प्रचार । ।४३ । । 🕉 आं कों हीं मदनाये नमः, अर्घ्य । मंत्रवश्या मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । 188 । 1 🦫 आं कों ही मंत्रवश्याये नमः, अर्घा । मुनिप्रिया मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।४५ । । कें आं कों हीं मुनिप्रियाये नमः, अर्घा। मंत्ररूपा मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो. करो धर्म प्रचार । ।४६ । । 🥉 आं कों हीं मंत्ररूपाये नमः, अर्घ्य । मंत्रज्ञा मात तुम, सब जग में विख्यात। मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।४७ । । के आं कों ही मंत्रज्ञाये नमः, अर्घा मंत्रदा मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । १४८ । । के आं कों ही मंत्रदाये नमः, अर्घा। मंत्रसागरा मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार ।।४६ ।। कें मां कों ही मंत्रसागराये नवः, अर्घा ।

मनःप्रिया मात तुम, सब जग में विख्यात। मनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । ।५० । । 🕉 आं कों ही मनःग्रियायै नमः, अर्घ्य । महाकाया मात तुम, सब जग में विख्यात । मुनियों की सेवा करो, करो धर्म प्रचार । । ५१।। के आं कों ही महाकायाये नमः, अर्घ्य । महाशीलवती देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५२ । । के आं कों हीं महश्रीलाये नमः, अर्घ्य । महाभुजा देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५३ । । 🕉 आं कों हीं महाभुजायै नमः, अर्घ्य । महाशया देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५४ । । के आं कों हीं महश्रयाये नमः, अर्घा। महारक्षा देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १५५ । । के आं कीं हीं महारक्षाये नमः, अर्घ्य । मनोभेदा देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५६ । । 🕉 आं कों हीं मनोभेदाये नमः, अर्घ्य । महाक्षमा देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५७ । । 🦥 आं कों हीं महाक्षमाये नमः, अर्घा। महाकान्तिधरा देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५८ । । अ आं कों ही महाकान्तिधरायै नमः, अर्घ्य । मुक्ता देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।५६ । । 🦥 आं कों ही मुक्ताये नमः, अर्घ्य ।

महाव्रतसहायिनी देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ६०।। के आं की ही महावतसहायिन्ये नमः, अर्घ्य । मधुसवा देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १६९ । । के आं कों ही मधुस्रवाये नमः, अर्घा। मुर्च्छना देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।६२ । । 🦥 आं कीं हीं मूर्खनाये नमः, अर्घ्य । मृगाक्षी देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।६३ । । के आं की ही मुगाक्ष्य नमः, अर्घ्य । मुगावती देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १६४ । । ॐ आं कों हीं मृगावत्ये नमः, अर्घ्य । मुणालिनी देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १६५ । । 🥉 आं कों हीं मुणालिन्ये नमः, अर्घ्य । मन:पुष्टि देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।६६ । । ॐ आं कीं हीं मनःपुष्टिये नमः, अर्घा। महाशवती देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १६७ । । 🥉 आं कीं हीं महाशवत्ये नमः, अर्ध। महार्थदा देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । १६८ । । 🥉 आं कों हीं महार्थदाये नमः, अर्घ्य । मूलाधारा देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो ।।६६।। 🦫 आं कीं हीं मुलाधाराये नमः, अर्धा ।

मृडानी देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ७० । । के आं कीं हीं मुडान्ये नमः, अर्घ्य । मता देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । 199 । । 🕉 आं कों हीं मताये नमः, अर्घ्य । मातंगगामिनी देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ७२ । । के आं कीं हीं मातंगगामिन्ये नमः, अर्घ्य । मंदाकिनी देवी, इस जग में आनन्द करती हो। दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ।७३ । । 🕉 आं कों हीं मंदाकिन्ये नमः, अर्घ्य । महाविद्या देवी, इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ७४ । । 🕉 आं कों हीं महाविद्याये नमः, अर्घ्य । मर्यादा देवी. इस जग में आनन्द करती हो । दुःख दूर करो इस जग का, सबको आनन्द करती हो । ७५ । । के आं की ही मर्यादाय नमः, अर्घ्य । मेघमालिनी है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरों सभी का संकट जाल । 10६ । 1 ॐ आं कीं हीं मेघमालिन्ये नमः, अर्घ्य । माता है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । ७७० ।। 🥸 आं की ही मात्रे नमः, अर्घ्य । मातामही है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । 105 1 1 🕏 आं कीं ही मातामहये नमः, अर्घा। मन्दगति है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव. हरो सभी का संकट जाल । 195 । 1 ॐ आं कीं हीं मंदगत्ये नमः, अर्घा।

महाकेशी है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ८०।। ॐ आं कों हों महाकेश्ये नमः, अर्घा । महीधरा है तब नाम, शीघ्र करो तुम ख़का काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ८९ ।। 🕉 आं कों हीं महीधराये नमः, अर्घा। महोत्साहा है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।८२ ।। 🕉 आं कीं हीं महोत्साहायै नमः, अर्घ्य । महादेवी है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल ! । ६३ । । ॐ आं कौं हीं महादेव्ये नमः, अर्घ्य । महिला है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ८४।। ॐ आं कौं हीं महिलाये नमः, अर्घ्य । मानवर्द्धिनी है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । ८५।। 🕉 आं कौं हीं मानवर्द्धिन्ये नमः, अर्घा । महाग्रहा है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ८६ । । 🕉 आं कीं हीं महाग्रहाये नमः, अर्घा। महाहरा है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । 🖂 🛚 । । 🥸 आं कीं हीं महाहराये नमः, अर्घ्य । महामाया है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ८८ । । 🦥 आं कीं हीं महामायायै नमः, अर्घ्य । मोक्षमार्गप्रकाशिनी है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरी सभी का संकट जाल । । ८६ । । 🕉 आं कीं हीं मोक्षमार्गप्रकाशिन्य नमः, अर्घ्य ।

मान्या है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।६० । । ॐ आं कीं हीं मान्याये नमः, अर्घा। मानवती है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । १६१ । । ॐ आं कीं हीं मानवत्ये नमः, अर्घ्य । मानी है तद नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।६२ । । ॐ आं कीं हीं मान्ये नमः, अर्घ्य । मणिनूपूरशोभिनी है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । 163 । 1 🥉 आं कीं हीं मणिनुपुरशोधिन्यै नमः, अर्घ्य । मणिकान्तिथरा है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । १६४ । । ॐ आं कों हीं मणिकान्तिधरायै नमः, अर्घ्य । मीना है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।६५ । । 🕉 आं कीं हीं मीनायै नमः, अर्घा। महामितप्रकाशिनी है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।६६ । । 🕉 आं कीं हीं महामतिप्रकाशिन्ये नमः, अर्घ्य । महातन्त्रा है तव नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम । जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरों सभी का संकट जाल । ।६७ । । 🕉 आं कों हीं महातन्त्राये नमः, अर्घ्य । महादक्षा है तव नाम, श्रीघ्र करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । ।६८ ।। ॐ आं कीं हीं महादक्षाये नमः, अर्घ्य । मेध है तव नाम, शीर्घ करो तुम सबका काम। जन-जन पूजे मिल भक्ति भाव, हरो सभी का संकट जाल । । ६६ । । 🕉 आं कीं हीं मेघायै नमः, अर्घ्य ।

मुग्धा है तब नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम ।
जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । 1900 । ।
ॐ आं कौं हीं मुग्धायै नमः, अर्घ ।
महागुणा है तब नाम, शीघ्र करो तुम सबका काम ।
जन-जन पूजे मिल भिक्त भाव, हरो सभी का संकट जाल । 1909 । ।
ॐ आं कौं हीं महागुणायै नमः, अर्घ ।

मंत्र जाप्य १०८ लोंग से । ॐ हीं श्री पद्मवती देवी मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु खाहा । पूर्ण अर्ध्य जलफलादि समस्त मिलायके, यजत हूँ देवि गुण गायके ।

भगतवत्सल दीन दयाल हो, करहु भक्त को, सुखी हे मात जी ।। ॐ आं कों हीं महाज्योतिष्मत्यादि महागुणान्तशतनामधारिण्ये अर्ध्य समर्पयामि ।

शांतिधारा, पुष्पांजलंक्षिपेत ।

## चतुर्थ कोष्ठ का अर्घ्य शतक

ये पुण्य अने खे हे जगदम्बे, तव दिग सेकर में आया । चरणों में अर्पण करता हूँ माँ मिटे जगत का अधियारा ।। हम तेरे चरणों में आये, श्रुभ कर्म की इच्छा लेकर । अति श्रीघ्र करो माता तेरी श्ररण गही, दया कर दो । 19 । 1 इति चतुर्थ कोच्ठ पर पुष्पांजलि क्षेपण करें। जिनमाता भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम सेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे ।।२।। 🕉 आं कों ही जिनमात्रे नमः, अर्घ्य । जिनेन्द्रा भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा। नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे।।३।। 🥸 आं कों हीं जिनेन्द्राये नमः, अर्घा। जयंती भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्र जावे । ।४ । । 🦫 आं कों हीं जयंत्ये नमः, अर्घ । जगदीः त्ररी भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा। नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । । ।। 🕏 आं कों हीं जगदीश्वर्ये नमः, अर्घा। जेया भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे।।६।। 🕉 आं कों हीं जेयाये नमः, अर्घ्य । जयवती भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । 10 । । के आं कों ही जयवत्ये नमः, अर्घ। जाया भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे । । ।। 🕏 आं कों ही जायाये नमः, अर्घा

जननी भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । ।६ । । ॐ आं कों हीं जनन्यै नमः, अर्घा। जनपालिनी भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे । 190 । ! ॐ आं कों हीं जनपालिन्ये नमः, अर्घ्य । जगन्यात भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । 199 । 1 🕉 आं कों हीं जगन्मात्रे नमः, अर्घ्य । जगन्माया भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नक्ष जावे । १९२ । । 🕉 आं कों हीं जगन्मायायै नमः, अर्घ्य । जगज्योतिषु भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा। नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे। 19३।। 🥸 आं कों हीं जगज्योतिषे नमः, अर्घा। जगज्जिता भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । 198 । । 🕉 आं कों हीं जगज्जितायै नमः, अर्घ्य । जागरा भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । 19५ । । ॐ आं कों हीं जागरायै नमः, अर्घ्य । जर्जरा भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे। 19६।। ॐ आं कों हीं जर्जरायै नमः, अर्घ। जेत्री भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । १९७ । । ॐ आं कों हीं जेन्री नमः, अर्घा। जमुना भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे । 195, 1 । ॐ आं कों हीं जमनायै नमः, अर्घ।

जलवासिनी भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । 19€ । 1 🕉 आं कों हीं जलवासिन्ये नमः, अर्घ्य । योगिनी भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा। नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे । ।२० । 🥸 आं कों हीं योगिन्ये नमः, अर्घ । योगमूला भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । ।२१ । 🥉 आं कों ही योगमूलायै नमः, अर्घ्य । जगद्धात्री भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नन्न जावे । ।२२ । । 🕉 आं कों हीं जगदात्री नमः, अर्घ । जगद्धरा भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । ।२३ । । ॐ आं कों ही जगद्धरायै नमः, अर्घा। योगपट्टथरा भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश जावे । ।२४ । । 🤣 आं कों ही योगपद्धराये नमः, अर्घा। ज्वाला भी नाम तुम्हारा, गुणी जन गुण को गाये प्यारा । नाम लेत सब दुःख मिट जावे, सब संकट क्षण में नश्न जावे । ।२५ । ॐ आं कों हीं ज्वालाये नमः, अर्घ। ज्योतिरूपा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी । इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।२६ । । ॐ आं कों हीं ज्योतिसपाये नमः, अर्घ्य । ज्वालिनी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी । इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।२७ । । 🕉 आं कों हीं ज्वालिन्ये नमः, अर्घ्य । ज्वालामुखी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । १२८ ।। 🥸 आं कों ही ज्वालामुख्ये नमः, अर्घा

ज्वालमाला सब संकट हारी. ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।२६ । । ॐ आं कों ही ज्वालमालायै नमः. अर्घा। जाज्वल्या सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३० । । ॐ आं कों हीं जान्वत्याये नमः, अर्घा। जगद्धिता सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३१ । । ॐ आं कों हीं जगस्तितायै नमः, अर्घ्य । जैनेश्वरी सब संकट हारी. ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे। ।३२।। ॐ आं कीं हीं जैनेश्वर्धे नमः, अर्घ। जिनाधारा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३३ । । ॐ आं कों हीं जिनाधाराये नमः, अर्घ्य । जीवनी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३४ । । ॐ आं कों हीं जीवन्ये नमः, अर्घा। यशःपालिनी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे। ।३५।। ॐ आं कों ही यशःपालिन्ये नमः, अर्घ्य । यशोदा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३६ । । 🏂 आं कों हीं यशोदाये नमः, अर्घा ज्यायसी सब संकट हारी. ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३७ । । 🥸 आं कों हीं ज्यायस्य नमः, अर्घा। ज्येष्ठा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३८ । । ॐ आं कों हीं ज्येष्टाये नमः अर्घ्य ।

ज्योतना सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।३६ । । ॐ आं कों ही ज्योतनायै नमः, अर्घ्य । ज्वरनाशिनी सब संकट हारी. ध्यान करें सब नर-नारी । इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।४० । । 🕉 आं कों हीं ज्वरनाशिन्ये नमः, अर्घ्य । ज्वरलोपा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित बहुतु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।४९ । । ॐ आं कों ही ज्वरलोपायै नमः, अर्घ्य । जराजीर्णा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।४२ । । ॐ आं कों हीं जराजीणीय नमः, अर्घ। जांगुलाऽभयतर्जिनी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।४३ । । ॐ आं कों ही जांगुलाऽपयनजिन्ये नमः, अर्घा। युगभदा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । १४४ । । 🥸 आं कों ही युगप्रदाये नमः, अर्घ्य । जगन्मित्रा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे। १४५।। 🦥 आं कों हीं जगन्मित्राये नमः, अर्घ्य । यंत्रिणी सब संकट हारी, घ्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे।।४६।। ॐ आं कों हीं योत्रिप्ये नमः, अर्घ्य । जनभूषणा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे ।।४७।। 🍪 आं कों ही जनपूर्यणाये नमः, अर्घ्य । योगेश्वरी सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । १४८ ।। 🌣 आं कों हीं योगेश्वयें नमः, अर्घा

योगांगा सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी। इच्छित यस्त सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं योगांगायै नमः, अर्घ्य । योगयुक्ता सब संकट हारी, ध्यान करें सब नर-नारी । इच्छित वस्तु सभी मिल जावे, दुःखियों के संकट मिट जावे । ।५०।। ॐ आं कों हीं योगयुक्तायै नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही युगादिजा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५९ । । 🥸 आं कों हीं युगादिजाये नमः, अर्घा । युग के आदि में जो जाये, वही यथार्थवादिनी कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।५२ । । 🕉 आं कों ही यथार्थवादिन्ये नमः, अर्घ्य । युग के आदि में जो जाये, वही जंबूनदकान्तिधरा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।५३ । । ॐ आं कों हीं जंबूनदकान्तिधरायै नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही जया कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५४ । । ॐ आं कों झें जयाये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही निमेषा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५५ । । ॐ आं कों हीं निमेषाये नमः, अर्घ। युग के आदि में जो जाये, वही नर्तिनी कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।५६ । । 🕏 आं कों क्री नर्तिन्ये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही ता कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५७ । । 🍜 आं कों हीं ताये नमः, अर्घ । युग के आदि में जो जाये, वहीं नारायणी कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।५८ । । 🦫 आं कों ही नारायण्ये नमः, अर्घ्य ।

युग के आदि में जो जाये, वही निर्मदा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५६ । । 🕉 जां कों की निर्मदाये नमः, अर्घ्य । यग के आदि में जो जाये, वही नीलात्मिका कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव कर्रे सब मिल जयकारा । १६० । । 🕉 आं कों हीं नीलात्मिकाये नमः, अर्घ्य । यग के आदि में जो जाये, वही निराकारा कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।६१ । । 🦈 आं कों हीं निराकाराये नमः, अर्घ्य । युग के आदि में जो जाये, वही निराधारा कहलाए ! नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।६२ । । 🕉 आं कों हीं निराधाराये नमः, अर्घ्य । युग के आदि में जो जाये, वही निराश्रया कहलाए ! नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।६३ । । 🥸 आं कों हीं निराश्रयाये नमः, अर्घ्य । युग के आदि में जो जाये, वही नृपवश्या कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १६४ । । 🅉 आं को ही नुपवश्याये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही निरामान्या कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ६५ । । 🕉 आं कों हीं निरामान्याये नमः, अर्घ्य । युग के आदि में जो जाये, वही निःसंगा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति व्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १६६ । । ॐ आं कों हीं निःसंगायै नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही नृपनंदिनी कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १६७ । । 🕉 आं कों हीं नुपर्नदिन्यै नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही नृपधर्ममयी कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १६८ । । 🦥 आं क्रों हीं नुपधर्ममध्ये नमः, अर्घ्य ।

युग के आदि में जो जाये, वही नीति कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ।६६ । । ॐ आं कों हीं नीत्ये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही नूतनी कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । ७० । । 🕉 आं कों हीं नूतन्ये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही नरपालिनी कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १५९ । । 🕉 आं कों हीं नरपालिन्ये नमः, अर्घा। यग के आदि में जो जाये, वही नंदा कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा. देव करें सब मिल जयकारा । ७२ । । ॐ आं कों हीं नंदाये नमः, अर्घ। युग के आदि में जो जाये, वही नन्दवती कहलाए। नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १७३ । । ॐ आं कों हीं नन्दवत्ये नमः, अर्घा। युग के आदि में जो जाये, वही निष्ठा कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १७४ । । ॐ आं कों हीं निष्ठायै नमः, अर्घ। युग के आदि में जो जाये, वही नीरदा कहलाए । नाम तुम्हारा है अति प्यारा, देव करें सब मिल जयकारा । १७५ । । 🕉 आं कों हीं नीरदायै नमः, अर्घ्य । नार्गों का राजा अति प्यारा. धरणीधर ने जग को धारा। नाग वल्लभा तुम्ह कहलाई, तव भक्ति करी मनलाइ । ।७६ । । 🥉 आं कों हीं नागवल्लभाये नमः, अर्घ्य । नृत्यप्रिया तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । 100 1 1 🥸 आं कों हीं नृत्यप्रियाये नमः, अर्घ्य । नन्दिनी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे। ।७८।। 🕉 आं कों हीं नन्दिन्ये नमः, अर्घा।

नित्या तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । 195 । । 🕉 आं कों हीं नित्याये नमः, अर्घ्य । नौका भी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ६० । । 🕉 आं कों हीं नौकायै नमः, अर्घ्य । निरामया तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ८१। कें आं कों हीं निरामयाये नमः, अर्घा। नागपात्रधरा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । १८२ । । 🕉 आं कों ही नागपाशधराये नमः, अर्घ्य । नौका तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ८३ । । कें आं कों हीं नौकाये नमः, अर्घ। निष्कलंका तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । १८४ । । 🕉 आं कों ही निष्कलंकायै नमः, अर्घ। निरागसा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ८५ । । 🕉 जां कों हीं निरागसायै नमः, अर्घा। नागवल्ती तुम्ह कहलाई, मक्त जर्नो की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । 💵 🗀 कें आं कों हीं नागवल्ल्ये नमः, अर्घा। नागकन्या तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भत-प्रेत सब ही भग जावे. नाना संकट भी मिट जावे । १५७ । । 🕉 आं कों हीं नागकन्याये नमः, अर्घा। नागिनी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । 💵 🗀 ॐ आं कों हीं नागिन्ये नमः, अर्घा।

नागकुण्डली तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ८६ । । 🕉 आं कों हीं नागकुण्डल्ये नमः, अर्घ्य । निदा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे। १६०।। 🕉 आं कों हीं निदाये नमः, अर्घ। नागदमनी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । । ६९ । । ॐ आं कों ही नागदमन्ये नमः, अर्घा। नेत्रीदेवी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६२ । । 🕉 आं कों हीं नैत्री नमः, अर्घा। नाराचवर्षिणी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६३ । । उँ आं कों हीं नाराचविर्षण्ये नमः, अर्घ्य । निर्विकारा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६४ । । 🦥 आं कों हीं निर्विकाराये नमः, अर्घ्य । निर्वेरा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । १६५ । । ॐ आं कों हीं निर्वेराये नमः, अर्घ्य । नागनाथा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई । भत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६६ । । 🕉 आं कों हीं नागनायाये नमः. अर्घ्य । नागकल्पभा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६७ । । 🍜 आं कों हीं नागकस्पभाये नमः, अर्घा । े नागरवामिननी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई। भत-ग्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । १६८ । । 🅯 आं कों हीं नागस्वामिन्यै नमः, अर्घा ।

नागरमणी तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई ।
भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।६६ । ।
ॐ आं कों ही नागरमण्ये नमः, अर्घ ।
निर्लोभा तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई ।
भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।९०० । ।
ॐ आं कों ही निर्लोभाये नमः, अर्घ ।
नित्या तुम्ह कहलाई, भक्त जनों की करो सहाई ।
भूत-प्रेत सब ही भग जावे, नाना संकट भी मिट जावे । ।९०९ । ।
ॐ आं कों ही नित्यान-दिवधाय-चै नमः, अर्घ ।

## जाप्यमंत्र

ॐ हीं अहं पद्मावतीदेवी नमः। मम इच्छितफलं देहि, स्वाहा।

जलफलादि वसु द्रव्य मिलाकर तव चरणों में आया हूँ। पूर्ण अर्ध्य से पूजा करके मनवांच्छित फल पाया हूँ। पद्मावती चरण कमल पर वारि वारि जाऊँ मन वच काय। हे करुणा निधि, सब दुख मेढे, याते मैं पूजूँ अब आय।। ॐ आं कों हीं जिनमात्रादि नित्यानन्दविधायिन्यन्त शतनामधरिण्ये नमः, अर्घ्य समर्पयामि, स्वाहा।

।। शांतिधारा, पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।।

## पंचम कोष्ट का अध्य शतक

नानाविध सुमन ले, मन में अति हर्षाय । पदुमावती पूजा करूँ, पुष्पांजिल चढ़ाय । १९ । । पुष्पांजलिं क्षिपेत् । चिन्तामणि वजहस्ता का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार ।।२ ।। 🕉 आं को हीं वजहस्ताये नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वरदा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।३ । ! ॐ आं को हीं बरदाये नमः, अर्घ। चिन्तामणि वज्रशीला का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।४ । । ॐ आं को हीं वजनीतायै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वरूथिनी का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । । । । ॐ आं को ही वस्थिन्ये नमः, अर्घ। चिन्तामणि व्रजा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।६ । । 🕉 आं को हीं व्रजाये नमः, अर्घ । चिन्तामणि वज्रायुधा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सख अपार । 10 । । 🕉 आं को हीं क्जायुधायै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वाणी का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । । ८ । । 🕉 आं को हीं वाण्ये नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि विजया का, गार्जे गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । १६ । । 🕉 आं को ही किजयाये नमः. अर्घ्य ।

विन्तामणि विश्वव्यापिनी का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 190 । 1 रूँ आं को ही विश्वव्यापिन्यै नमः, अर्घ्य I चिन्तामणि वसुदा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 199 । 1 🕉 आं को हीं वसुदायै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि बलदा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । १९२ । । 🕉 आं को हीं बलदायै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वीरा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 19३ । । ॐ आं को ही वीरायै नमः, अर्घ्य I चिन्तामणि विषया का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 198 । । 🕉 आं को हीं विषयाये नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि विधमर्दिनी का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । १९५ । । 🕉 आं को ही विषयर्दिन्यै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वसुधरा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पाचे सुख अपार । 19६ । 1 ॐ आं को हीं वसुधराये नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि वरा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 19७ । । 🕉 आं फ्रो हीं वरायै नमः, अर्ध्य । चिन्तामणि विश्वा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 19८ । 1 ॐ आं को हीं विश्वाये नमः, अर्घ। चिन्तामणि वर्णिनी का, गार्के गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । 19€ । 1 ॐ आं को हीं वर्णिन्यै नमः, अर्घा।

चिन्तामणि वायुगामिनी का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२० । । ॐ आं को हीं वायुगामिन्यै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि बहुवर्णा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२१ । । ॐ आं को हीं बहुवर्णाये नमः, अर्घ। चिन्तामणि बीजवती का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२२ । । ॐ आं को हीं बीजवत्यै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि विद्या का, गाऊँ गुण अपार। जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२३ । । ॐ आं को हीं विद्याये पमः, अर्घ्य । चिन्तामणि बुद्धिमती का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२४ । । 🕉 आं को हीं बुद्धिमत्यै नमः, अर्घ्य । चिन्तामणि विभा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । १२५ । । ॐ आं को हीं विभाग नमः, अर्घ। चिन्तामणि वेधा का, गाऊँ गुण अपार । जो जपे इस नाम को पावे सुख अपार । ।२६ । । ॐ आं को हीं वेधायै नमः, अर्घ। वामवती देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते।।२७।। 🕉 आं कों हीं वामवत्ये नमः, अर्घ्य । वामा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पत्न में संकट सारे हरते। १२८ ।। ॐ आं कों हीं वामाये नमः, अर्घ। विनिद्रा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते। १२६ । । ॐ आं कों हीं विनिदाये नमः, अर्धा।

वंश्रभूषणा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । ।३० । । 🕉 आं कों हीं वंशपूषणायै नमः, अर्घ्य । वरारोहा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । 139 । 1 🕉 आं कों हीं वरारोहायै नमः, अर्घ्य । विशोका देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । ।३२ । । 🕉 आं कों ही विशोकायै नमः, अर्घ्य । वेदरूपा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भिक्त करते, पल में संकट सारे हरते । ।३३ । । 🕏 आं कों हीं वेदरूपाये नमः, अर्घा । विभूषणा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भिक्त कस्ते, पल में संकट सारे हरते। १३४।। ॐ आं कों हीं विभूषणायै नमः, अर्घा। विभाला देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भिक्त करते, पल में संकट सारे हरते । १३५ । । 🦥 आं कों ही विशालायै नमः, अर्घा। वारुणी देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते। ।३६ ।। 🕉 आं कों हीं वारुप्ये नमः, अर्घ्य । वल्या देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गावें नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते।।३७।। ॐ आं कों हीं वल्याये नमः. अर्घ । बालिका देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । ।३८ । । 🕉 आं कों हीं बालिकायै नमः, अर्घ्य । बालकप्रिया देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गावें नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पत में संकट सारे हरते। ।३६।। 🥸 आं कों हीं बालकप्रियाये नमः, अर्घ्य ।

वर्तिनी देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । ।४० । । 🕉 आं कों हीं वर्तिन्ये नमः. अर्घ। विषघ्नी देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । 189 । । 🕉 आं कों हीं विधरूपै नमः, अर्घा। बाला देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गावें नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते। 18२ । 1 🕉 आं कों हीं बालाये नमः, अर्घ्य । विविक्ता देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । 183 । 1 🕉 आं कों हीं विविक्ताये नमः, अर्घ्य । वनवासिनी देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । 188 । । ॐ आं कों हीं वनवासिन्ये नमः, अर्घ्य । वंद्या देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । १४५ । । ॐ आं कों हीं वंद्याये नमः. अर्घ। विधिसता देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं विधिसतायै नमः, अर्घा। वेला देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते। 180 ।। र्फ आं कों हीं वेलायै नमः, अर्घ। विश्वयोनि देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते. पल में संकट सारे हरते । 18 = 11 🕉 आं कों हीं विश्वयोन्ये नमः, अर्घ्य । बुधप्रिया देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । ।४६ । । ॐ आं कों हीं बुधप्रियाये नमः, अर्घा।

बलदा देवी अति प्यारी, सब मिल गुण गार्वे नर-नारी। हम सब तेरी भक्ति करते, पल में संकट सारे हरते । १५० । । ॐ आं कों ही बलदाये नमः, अर्घ। वीरमाता देवी अति प्यारी सब मिल गुण गार्वे नर-नारी । हम सब तेरी भिक्त करते, पल में संकट सारे हरते। 🔀 🕕 ॐ आं कों हीं वीरमात्रे नमः, अर्घ्य । वीरस् को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांष्ठित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १५२ । । 🗫 आं कों हीं वीरस्वै नमः, अर्घ्य । वीरनन्दिनी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ।५३ । । 🕉 जां कों हीं वीरनन्दिन्यै नमः, अर्घ्य । वरायुधधरा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १५४ । । ॐ आं कों हीं वरायुधपरायै नमः, अर्घ्य । वेषा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १५५ । । 🥉 आं कों हीं वेषायै नमः, अर्घ्य । वारिदा को ध्यायकर, पूजे मन वब लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ।५६ । । ॐ आं कों हीं वारिदायै नमः, अर्घ्य । बलशालिनी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवाछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ।५७ । । 🕉 आं कों हीं बलशातिन्ये नमः, अर्घा बुद्धमाता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । । ५८ । । ॐ आं कों हीं बुद्धमात्रे नमः, अर्घ्य । वैद्यमाता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । । ५६ । । ॐ आं कों हीं वैद्यमात्रे नमः, अर्घ्य ।

बंधुरा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांष्ठित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय। १६० । । ॐ आं कों हीं बंधुरायै नमः, अर्घ्य । बन्धुरूपिणी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांष्ठित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १६९ । । ॐ आं कों हीं बन्धुरूपिण्ये नमः, अर्घ। विद्यामती को ध्यायकर, पूजे मन दच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १६२ । । ॐ आं कों हीं विद्यामत्ये नमः, अर्घा। विशालाक्षी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । 1६३ ! । ॐ आं कों हीं विशालाक्ष्ये नमः, अर्घ्य । वेदमाता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १६४ । । 🕉 आं कीं हीं वेदमात्रे नमः, अर्घ्य । विभास्वरी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १६५ । । ॐ आं कों हीं विभाखर्ये नमः, अर्घ। वात्याली को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ।६६ । १ ॐ आं कों हीं वात्याल्ये नमः, अर्घ्य । विषमा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय ! मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय।।६७।। ॐ आं कों हीं विषमाये नमः, अर्घा। वीशा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय। मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १६८ । । 🕉 आं कों हीं वीशायै नमः, अर्घ्य । वेदवेदांगधारिणी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ।६६ । । 🕉 आं कों हीं वेदवेदांगधारिण्ये नमः, अर्घा।

वेदमार्गरता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । 100 । 1 🕉 आं कों हीं वेदमार्गरताये नमः, अर्घ्य । व्यक्ता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । 109 । । 🕉 आं कों हीं व्यक्ताये नमः, अर्घा। विसोमा को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । ७२ । । ॐ आं कों ही विलोमायै नमः, अर्घा। वादश्रालिनी को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । 10३ । 1 🦥 आं कों हीं वादशातिन्ये नमः, अर्घ। विश्वमाता को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांष्ठित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १७४ । । 🌣 आं कों हीं विश्वमात्रे नमः, अर्घ्य । विपंका को ध्यायकर, पूजे मन वच लाय । मनवांछित ही फल मिले, दुःख दूर हो जाय । १७५ । । 🕉 आं कों हीं विषंकायै नमः, अर्घ्य । जय वंश्रजा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूर्जें ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।७६ । । 🕉 मां कों हीं वंश्रजाये नमः, अर्घ्य । जय विश्वदीपिका धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी ! मैं पूर्जू ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । १७७ । । 🕉 आं कों हीं विश्वदीपिकायै नमः, अर्घ। जय वसंतरूपिणी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।७८ । । ॐ आं कों हीं वसंतरूपिण्ये नमः, अर्घा। जय वर्षा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ७६ । । 🕉 आं कों हीं वर्षायै नमः, अर्घ्य ।

जय विमला धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पुजुँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८० । । 🕉 आं कों हीं विमलायै नमः, अर्घ्य । जय विविधायुधा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ८ १ । । 🕉 आं कों हीं विविधायुधायै नमः, अर्घ्य । जय विज्ञानिनी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८२ । । ॐ आं कों हीं विज्ञानिन्ये नमः, अर्घ्य । जय विपाशा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८३ । । ॐ आं कों हीं विपाशायै नमः, अर्घ्य। जय विपंची धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । 🖘 🗀 ॐ आं कों हीं विपंच्ये नमः, अर्घ्य । जय बंधमोक्षिणी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं फूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८५ । । 🕉 आं कों हीं बंधमोक्षिण्ये नमः. अर्घ्य । जय विश्वरूपवती धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूं ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । 🖂 🛭 । 🕉 आं कों ही विश्वरूपवत्यै नमः, अर्घ। जय बुद्धायै धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८७ । । ॐ आं कों हीं वृद्धाये नमः, अर्घ्य । जय विनीता धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।८८ । । ॐ आं कों ही विनीतायै नमः, अर्घ। जय विशिखाविभा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पांऊँ सुखकारी । ।८६ । । 🥸 आं कों हीं विशिखाविभाये नमः, अर्घ्य ।

जय व्यालिनी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६० । । ॐ आं कों हीं व्यालिन्ये नमः, अर्घ्य । जय व्याललीला धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी । मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६१ । । ॐ आं को ही व्याललीलायै नमः, अर्घ्य । जय व्याप्तव्याधिविनाशिनी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६२ । । ॐ आं कों हीं व्याप्तव्याधिविनाशिन्ये नमः, अर्घ्य । जय विमाहा धर्म कमाये , सु ख को पाये मनहारी । मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६३ । । ॐ आं कों हीं विमोहायै नमः, अर्घ्य । जय बाणसन्दोहा धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । १६४ । । 🤣 आं कों हीं बाणसन्दोहायै नमः, अर्घा जय वर्द्धिनी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी ! मैं पुज़ें ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । १६५ । । ॐ आं कों हीं वर्द्धिन्ये नमः, अर्घ। जय वर्द्धमानकाया धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६६ । । ॐ आं कों हीं बर्खमानकायायै नमः, अर्घ। जय व्यालेश्वरप्रिया धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । ।६७ । । 🤣 आं को ही ब्यालेश्वरप्रियायै नमः, अर्घ्य । जय प्राण्प्रेयसी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूर्जू ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी।।६८।। 🥉 आं कों हीं प्राणप्रेयस्य नमः, अर्घा जय वसुदायिनी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी। मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी।।६६।। ॐ आं कों ही वसुदायिन्ये नमः, अर्घ्य ।

जय विश्वेश्वरी धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी ।
मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । १९०० । ।
ॐ आं कों हीं विश्वेश्वर्ये नमः, अर्थ ।
जय व्यन्तरेन्दीवरदात्री धर्म कमाये, सुख को पाये मनहारी ।
मैं पूजूँ ध्याऊँ पुण्य कमाऊँ, फल को पाऊँ सुखकारी । १९०९ । ।
ॐ आं कों हीं बन्तरेन्दीवरदात्र्यै नमः, अर्थ ।

मंत्र जाप्य १०८ लौंगो से ॐ हीं श्री पद्मावतीदेवी नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा।

पूर्ण अर्घ्य ।
जल चंदन अक्षतादि लेकर आया हूँ माँ तेरे पास ।
हाथ जोड़कर वंदन कर में अर्ध्य चढ़ाऊँ तेरे पास । ।
ॐ आं को ही वजहस्तादि व्यन्तरेन्दीवरदात्र्यन्तश्रतनामधारिष्ये
अर्घ्य समर्पयामि, स्वाहा ।

।। शांतिधारा, पुष्पांजिलं क्षिपेत् ।।

## षष्ठ कोष्ठ का अर्थशतक

पुष्प सुगन्धित ले कर पुष्पांजिल अर्पण करूँ। पदुमावती माता के चरणों में अर्पण करूँ । 19 । । पुष्पांजलिं क्षिपेत्। जय-जय श्री कामदा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अब्द रिद्रि पाय मैं अर्चना कहूँ । ।२ । । 🕉 आं कों हीं कामदाये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कमला देवी हमारी । जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । ।३ । । उँ आं कों हीं कमलाये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री काम्या देवी हमारी। जय सर्व विघननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । १४ । । 🥸 आं कों हीं काम्याये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कामांगा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश्र सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । । १।। ॐ आं कों हीं कामांगाये नमः, अर्घ।

जय-जय श्री काम्यसाधिनी देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना करूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ।।६।। ॐ आं कों हीं काम्यसाधिन्ये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कलावती देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश्र सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अध्द रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ७ । । ॐ आं कों हीं कलावत्ये नमः, अर्घा। जय-जय श्री कलापूर्णा देवी हमारी ! जय सर्व विघ्ननाञ्च सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । । ।। ॐ आं कों हीं कलापूर्णाये नमः, अर्घा। जय-जय श्री कलाधरा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश्र सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ।६ । । ॐ आं कों हीं कलाधराये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कनीयसी देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 190 । 1 🕉 आं कों हीं कनीयस्य नमः, अर्घ्य। जय-जय श्री कामिनी देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उनारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहें। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहैं। 199 । । 🕉 आं कों हीं कामिन्ये नमः, अर्घा।

जय-जय श्री कमनीयांगा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना करूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 19२ । 1 🕉 आं कों हीं कमनीयांगाये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कनककांचनसन्निभा देवी हमारी । जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 193 । 1 🕉 आं कों हीं कनककांचनसन्निमायै नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कात्यायनी देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 198 । 1 🥸 आं कों हीं कात्यायन्ये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कान्तिदा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाञ्च सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 195 । 1 ॐ आं कों ही कान्तिदायै नमः. अर्घ। जय-जय श्री केवला देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 19६ । 1 🕉 आं कों हीं केवलाये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कामरूपिणी देवी हमारी। जय सर्व विघननाश्र सकल जीव उचारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिदि पाय मैं अर्चना करूँ । 190 ) । 🕉 आं कों झें कामरूपिण्ये नमः. अर्घ ।

जय-जय श्री कानीना देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । 195 । । 🥉 आं कों हीं कानीनायै नमः, अर्घा। जय-जय श्री कमलामोटा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाञ्च सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । 19£ 1 1 ॐ आं कों हीं कमलामोदाये नमः. अर्घ्य । जय-जय श्री कम्रा देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । ।२०।। ॐ आं कों हीं कन्नायै नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कान्ता देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाञ्ज सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहाँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ।२१ । । ॐ आं कों हीं कान्तायै नमः, अर्घ । जय-जय श्री करप्रिया देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना कहूँ । ।२२ । । 🕉 आं कों हीं करप्रियाये नमः, अर्घ्य । जय-जय श्री कायस्था देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना कहें। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ।२३ । । ॐ आं कों हीं कायस्थायै नमः, अर्घा।

जय-जय श्री कालिका देवी हमारी। जय सर्व विष्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना करूँ। जय अष्ट रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ।२४ । । 🕉 आं कों हीं कालिकाये नमः. अर्घ्य । जय-जय श्री काली देवी हमारी। जय सर्व विघ्ननाश सकल जीव उबारी ।। जय-जय श्री इस देवी की मैं वन्दना करूँ। जय अध्द रिद्धि पाय मैं अर्चना करूँ । ।२५ । । ॐ आं कों हीं काल्ये नमः, अर्घ्य। श्री कुमारी आज सब दुःख दूर करो । में भक्ति कहूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।२६ । । कें ओं कों हीं कुमार्ये नमः, अर्घ्य । श्री कालरूपिणी आज सब दुःख दूर करो । में भिक्त करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। में आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।२७ । । कें आं कों ही कालरूपिण्ये नमः, अर्घा। श्री काला आज सब दुःख दूर करो। में भक्ति कहूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढ़े।। में आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।२८ । । 🕉 आं कों हीं कालाये नमः, अर्घ्य । श्री कारा आज सब दुःख दूर करो । मैं भिक्त कहूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ । ।२६ । । ॐ आं कों हीं काराये नमः, अर्घा।

श्री कामधेनु आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्चिदन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ ।।३० । । 🕉 आं कों हीं कामधेन्वै नमः, अर्घ्य । श्री कासी आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३१ । । 🥉 आं कों ही कारये नमः, अर्घ। श्री कमललोचना आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३२ । । 🥉 आं कों हीं कमललोचनायै नमः, अर्घ्य । श्री कुन्तला आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३३ । । 🦫 आं कों हीं कुन्तलायै नमः, अर्घ्य । श्री कनकामा आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे 🗀 मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३४ । । 🕉 आं कों हीं कनकाभाये नमः, अर्घ्य । श्री काश्मीर कुंकुमप्रिया आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ ।।३५ ।। 🕉 आं कों हीं काश्मीरकुंकुमप्रियाये नमः, अर्घ्य ।

श्री कृपावती आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति कहूँ निश्चिदन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ । ।३६ । । 🕉 ओं कों ही कृपाक्त्ये नमः, अर्घ्य । श्री कुण्डलिनी आज सब दुःख दूर करो। मैं भक्ति कहूँ निश्चिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तम हदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ । ।३७ । । 🥨 आं कों हीं कुण्डलिन्ये नमः, अर्घा। श्री कुण्डलाकारशायिनी आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३८ । । 🕉 ऑ कों हीं कुण्डलाकारशायिन्यै नमः, अर्घ्य । श्री कर्कशा आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।३६ । । कैं आं कों ही कर्कशाये नमः, अर्घ। श्री कोमला आज सब दुःख दूर करो। मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।४० । । 🕉 आं कों हीं कोमलाये नमः, अर्घ्य । श्री काष्टा आज सब दुःख दूर करो । मैं भिक्त कहूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का घ्यान करूँ । ।४९ । । कें आं कों हीं काष्ठाये नमः, अर्घ्य ।

श्री कौलिकी आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्चिदन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ।।४२।। ॐ आं कों हीं कौलिक्यै नमः, अर्घ्य । श्री कुलबालिका आज सब दुःख दूर करो । में भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।४३ । । 🕉 आं कों हीं कुलबालिकायै नमः, अर्घ्य । श्री कालचकधरा आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति कहूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।४४ । । 🕉 ऑ कों हीं कालचक्रधरायै नमः, अर्घ्य । श्री कल्पा आज सब दुःख दूर करो। मैं भिक्त करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । १४५ । । 🅉 आँ कों हीं कल्पायै नमः, अर्घ्य । श्री कलिका आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ ।।४६ । । 🕉 ओं कों हीं कलिकाये नमः, अर्घ्य । श्री काम्यकारिणी आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे ।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का घ्यान कहूँ । ।४७ । । के आं को ही काम्यकारिण्ये नमः, अर्घा ।

श्री कविप्रिया आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्चिदन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ । ।४८ । । 🕉 ऑ कों हीं कविप्रियायै नमः, अर्घा। श्री कौशाम्बी आज सब दुःख दूर करो। मैं पक्ति करूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को । तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।४६ । । 🕉 आँ कों हीं कौशाम्बी नमः, अर्घा। श्री कारिणी आज सब दुःख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निशिदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम इदय विराजो आज चरणों का ध्यान कहूँ । १५० । । 🕉 आँ कों हीं कारिष्ये नमः, अर्घा। श्री कोषवर्द्धिनी आज सब दुख दूर करो । मैं भक्ति करूँ निश्निदिन ज्ञान की ज्योति बढे।। मैं आया द्वार तुम्हारे पूजन करने को। तुम हृदय विराजो आज चरणों का ध्यान करूँ । ।५१ । । के आं कों हीं कोषवर्दिन्ये नमः, अर्घा। कुशावती को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । १५२ । । के आं कों हीं कुशावत्ये नमः, अर्घा। करालामा को भिक्त वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । । १३ । । ॐ आं कों हीं करालाभाय नमः, अर्घ्य । कौशस्या को भक्ति वश्र कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।५४ । । 🕉 आं कों हीं कौशस्थायै नेमः, अर्घ्य ।

कान्तिवर्द्धिनी को भिक्त वश्न कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहुँ पाऊँ सम्यकु ज्ञान । ।५५ । । 🕉 आं कों 🎜 कान्तिवर्द्धिन्ये नमः, अर्घ्य । कादम्बरी को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भिक्त का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।५६ । । ॐ आं कों हीं कादम्बर्ये नमः, अर्घ्य । कोशधरा को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भिक्त का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।५७ । । ॐ आं कों हीं कोशधराये नमः, अर्घा। कोशाक्षी को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहुँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।५८ । । ॐ आं कों हीं कोशास्य नमः, अर्घ। कोशवासिनी को भिवत वश कोटि-कोटि प्रणाम । भिक्त का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । १५६ । । ॐ आं कों हीं कोशवासिन्ये नमः, अर्घ्य । कालघ्नी को भिक्त वश कोटि-कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६० । । ॐ आं कों हीं कालघ्यै नमः, अर्घ्य । कालहननी को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम। भिक्त का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । १६१ । । ॐ आं कों हीं कालहनन्ये नमः, अर्घा। कौमारी को भिक्त वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६२ । । ॐ आं कों हीं कौमार्ये नमः, अर्घ। कुलजा को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६३ । । ॐ आं कों हीं कुलजाये नमः, अर्घा। कृती को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६४ । । ॐ आं कों हीं कृत्ये नमः, अर्घ्य ।

कैवल्यदायिनी को भिक्त वश्न कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहुँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६५ । । ॐ आं कों हीं कैवल्यदायिन्यें नमः, अर्घ्य । केका को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम। भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६६ । । ॐ आं कों ही केकाये नमः, अर्घ्य । कर्मधनी को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६७ । । ॐ आं कों हीं कर्मधन्ये नमः, अर्घ्य । कालवर्जिनी को भवित वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६८ । । ॐ आं कों हीं कालवर्जिन्ये नमः, अर्घ्य । कलंकरहिता को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भिकत का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ।६६ । । ॐ आं कों हीं कलंकरहिताये नमः, अर्घ्य । कन्या को भिवत वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ७० । । ॐ आं कों हीं कन्याये नमः, अर्घ्य । करुणालयवासिनी को भिक्त वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ७९ । । ॐ आं कों हीं करुणालयवासिन्ये नमः, अर्घ्य । कर्पूरामोदनिःश्वासा को भिक्त वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान। ।७२।। 🥸 आं कों हीं कर्परामोदनिःश्वासायै नमः, अर्घ्य । कामबीजवती को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भिक्त का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ७३ । १ 🕉 आं कों हीं कामबीजक्त्यें नमः, अर्घा । कली को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फस मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । ७४ । । ॐ आं कों हीं कल्ये नमः, अर्घा।

कुलीना को भक्ति वश कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहूँ पाऊँ सम्यक् ज्ञान । १७५ । । 🕉 आं कों हीं कुलीनाये नमः, अर्घ्य । 🍍 कुन्दपुष्पाभा को भक्ति वश्र कोटि-कोटि प्रणाम । भक्ति का फल मैं चाहुँ पाऊँ सम्यकु ज्ञान । ।७६ । । 🕉 आं कों हीं कुन्दपुष्पामायें नमः, अर्घ्य । कुक्कुटोरगवाहिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । 1७७ । । 🕉 आं कों हीं कुक्कुटोरगवाहिन्यै नमः, अर्घ्य । कलिप्रिया की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्य जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजें। ७८।। ॐ आं कों हीं किएप्रियाये नमः, अर्घा। कामबाणा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें ।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भज़ें। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। ७६।। 🕉 आं कों हीं कामबाणाये नमः, अर्घ्य । कमठोपरिश्रायिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। १६०।। 🥉 आं कों हीं कमटोपरिशायिन्यै नमः, अर्घ्य ।

कठोरा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें ।। में कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। । ८९।। 🕉 आं कों हीं कठोरायै नमः, अर्घ्य । कठिना की जो बन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अञ्चभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। । ५२।। ॐ आं कों हीं कठिनाये नमः, अर्घ्य । करा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जिस पूर्ण आयु को धरें ।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भज़ें। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। ।८३।। ॐ आं कों हीं कूराये नमः, अर्घ्य । कन्दला की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अश्रुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भज्रें । । ८४ । । 🕉 आं कों हीं कन्दलाये नमः, अर्घा। कदलीप्रिया की जो बन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अश्रभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । ।८५ । । 🦥 आं कों हीं कदलीप्रियाये नमः, अर्घ्य । कोधिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ ।।८६ ।। 🥸 आं कों हीं कोथिन्यै नमः, अर्घा।

कोधरूपा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । ।८७ । । ॐ ओं कों हीं कोधरूपाये नमः, अर्घ्य । चकहुँकारवर्तिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को घरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। ।८८।। 🕉 आं कों हीं चकहुँकारवर्तिन्यै नमः, अर्घ्य । कम्बोजिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुथ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । । ८६ । । ॐ ओं कों हीं कम्बोजिन्ये नमः, अर्घ्य । काण्डरूपा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भर्जें । ।६० । । ॐ आं कों हीं काण्डलपायै नमः, अर्घ्य । कोदण्डकरधारिणी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। १६१।। 🕉 आं कों हीं कोदण्डकरधारिण्ये नमः, अर्घ्य । कुहुकीडावती की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भज़ें। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ।।६२।। 🦥 आं कों हीं कुहकीडावत्ये नमः, अर्घ्य ।

कीडा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अश्रुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भर्जें । ।६३ । । ॐ आं कों हीं कीडाये नमः, अर्घ्य । कुमारानंददायिनी की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें ।। मैं कर्म अश्रुम मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ। १६४। । 🕉 ओं कों हीं कुमारानंददायिन्यै नमः, अर्घ्य । कुतूहला की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भज़ें । सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । ।६५ । । 🕉 आं कों ही कुतूहलायै नमः, अर्घ्य। केतुरूपा की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें ।। मैं कर्म अश्रुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ।।६६।। 🕉 आं कों हीं केतुरूपाये नमः, अर्घ्य । केतकी की जो वन्दना करें। वे अत्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें ।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ।।६७।। 🥯 आं को ही केतक्ये नमः, अर्घा । कमलासना की जो वन्दना करें। वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें।। मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ। सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भर्जू । ।६८ । । 🅉 आं कों ही कजलासनाय नमः, अर्घ्य ।

कोपिनी की जो वन्दना करें ।
वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें । ।
मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ ।
सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें भजूँ । ।६६ । ।
के आं कों ही कोपिन्ये नमः, अर्घ ।
कोपरूपा की जो वन्दना करें ।
वे अल्पमृत्यु जित पूर्ण आयु को धरें । ।
मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें भजूँ । ।१०० । ।
के आं कों ही कोपरूपाये नमः, अर्घ ।
कुसुमावासवासि की वन्दना करे ।
वे अल्पमृत्युजित पूर्ण आयु को घरें । ।
मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें मजूं । ।१०० । ।
मैं कर्म अशुभ मेटने को ही तुम्हें मजूं । ।१०० । ।
सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने को तुम्हें मजूं । ।१०० । ।
के आं कों ही कुसुमावास वासिन्ये नमः अर्घ ।

मंत्रजाप १०८ लोंगों से करें।
ॐ हीं श्री पद्मावतीदेवे नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुठ कुठ, स्वाहा।
पूर्ण अर्ध्य
जय मलय तन्दुल सुमन चरु दीप, थूप फलाविल।
करि अरघ चरचों चरनयुग माँ मोही दुःख से टार हि।।
पद्मावती शत नाम की जयमाल सुन्दर गावहुँ।

तव भक्ति करहुँ श्रोणपाणे मात सब दुःख टार हि । । उँ आं कों हीं कामदादिकुसुमावास वासिन्यन्तश्वतनामघारिण्ये अर्घ्यं समर्पयामि ।

।। शांतिधारा, पुष्पांजलिं क्षिपेत्।।

## सप्तम कोष्ठ का अर्घ्यशतक

सरस्वती सत नाम की पुष्पांजित चढ़ाय ! पुर्च्यों के अर्पण से मिले, सुख शान्ति महान् । । १।। पुष्पांजलिं क्षिपेत् । सरस्वती मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय ।।२।। 🦥 आं कों हीं सरस्वत्ये नमः, अर्घ्य । श्ररण्या मम उर बसो पूर्ण तिष्टो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय ।।३।। ॐ आं कों ही शरण्यायै नमः, अर्घा। सहस्राक्षी मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।४ । । 🕉 आं कों हीं सहस्राक्षी नमः, अर्घा । सरोजगा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । १५ । । 🕉 आं कों हीं सरोजगायै नमः, अर्घ्य । क्षिवा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।६ । । ॐ आं कों हीं शिवाये नमः, अर्घा। सती मम जर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 10 । 1 कें आं कों हीं सत्ये नमः, अर्घा। सुधारूपा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 🛌 । । ॐ आं कों हीं सुधासपायै नमः, अर्घ्य ।

ि भवमाया मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । र हे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ६ ।। ं 🌣 आं कों हीं जिवनायाये नमः, अर्घा 'सिता मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सर्वेव दयानुता, कहता सेवक गाय । १९० । । कें कों कों हीं सितायें नमः, अर्घ। शुषा। मम उर बसो पूर्ण तिच्छो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 199 । । के आं कों हीं जुमाये नमः, अर्घा सुमेधा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । १९२ । । 🥸 आं कों हीं सुर्मधायै नमः, अर्घ्य । सुमुखी मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दबालुता, कहता सेवक गाय । 19३ । 1 ॐ आं कों हीं सुमुख्ये नमः, अर्घ्य । सत्या मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 198 । । 🦫 आं कों हीं सत्याये नमः, अर्घा सावित्री मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयानुता, कहता सेवक गाय । १९५ । । ॐ आं कों हीं सावित्रये नमः, अर्घ्य । सामनायिनी मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सद्देव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।१६ । । 🕉 आं कों हीं सामगायिन्ये नमः, अर्घ्य । सुरोत्तमा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 19७ । । 🕉 आं कों हीं सुरोत्समाये नमः, अर्घ्य । सुप्रभा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 195 । । ॐ आं कों हीं सुप्रभाये नमः, अर्घ्य ।

श्रीरूपा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । 19६ । 1 🕉 आं कों हीं श्रीरुपाय नमः, अर्घा। शास्त्रशालिनी मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२० । । 🕉 आं कों हीं शास्त्रशालिन्ये नमः, अर्घ्य । श्रान्ता मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२१ । । ॐ आं कों हीं श्रान्तायै नमः, अर्घ्य । सुलोचना यम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२२ । । 🤣 आं कों हीं सुलोचनाये नमः, अर्घ्य । साध्वी मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२३ । । ॐ आं कों ही साध्ये नमः, अर्घा। सिद्धसाध्या मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२४ । । 🥸 आं कों हीं सिद्धसाध्याये नमः, अर्घ्य । सुधात्मिका मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय । रहे सदैव दयालुता, कहता सेवक गाय । ।२५ । । 🕉 आं कों हीं सुधात्मकायै नमः, अर्घ्य । शारदा मम उर बसो पूर्ण तिष्ठो आय। रहे सदैव दयानुता, कहता सेवक गाय । ।२६ । । 🥸 आं कों हीं शारदाये नमः, अर्घा। सरला मेरी बात को सब मॉित सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।२७ । । 🕏 आं कों हीं सरलाये नमः, अर्घ्य ।

सारा मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।२८ । । ॐ आं कों डीं साराये नमः, अर्घ्य । सुवेणी मेरी बात को सब भाँति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।२६ । । ॐ आं कों हीं सुवेण्ये नमः, अर्घ्य । स्रयशक्षदा मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३० । । 🕉 आं कों हीं सुयश अदाये नमः, अर्घा। शंका मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो. विघन निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३१ । । 🕉 आं कों हीं शंकायै नमः, अर्घा। शमता मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो. विघन निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३२ । । 🥸 आं कों हीं शमताये नमः, अर्घ्य । श्रद्धा मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३३ । । 🕏 आं कों ही शुद्धाये नमः, अर्घा

शकमान्या मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३४ । । 🕉 आं कों हीं शकमान्यायै नमः, अर्घ्य । श्चमंकरी मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३५ । । 🕉 आं कों हीं शुभंकर्ये नमः, अर्घ्य । सुधाहाररता मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३६ । । ॐ आं कों हीं सुधाहाररताये नमः, अर्घ्य । श्यामा मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघन निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारी। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३७ । । र्क आं कों हीं स्यामायै नमः, अर्घ्य । शमा मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३८ । । ॐ आं कों ही शमाये नमः, अर्घ। शीलवती मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।३६ । । 🕏 आं कों हीं शीलवत्ये नमः, अर्घ।

श्ररा मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।४० । । ॐ आं कों ही शराये नमः, अर्घ्य । शीतला मेरी बात को सब भाँति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो । करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । १४९ । । ॐ आं कों हीं शीतलायै नमः, अर्घ । सुभगा मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।४२ । । ॐ आं कों हीं सुभगायें नमः, अर्घ्य । सावी मेरी बात को सब भौति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो. विव्न निवारो 🖂 मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । १४३ । । ॐ आं कों हीं साब्ये नमः, अर्घा। सकेशी मेरी बात को सब भाति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो, विघन निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नंक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । १४४ । । ॐ आं कों हीं सुकेश्यै नमः, अर्घ। शैलवासिनी मेरी बात को सब भौति सुधारो। भन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो । । मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । १४५ । । 🧇 आं कों हीं शैलवासिन्ये नमः, अर्घ्य ।

शालिनी मेरी बात को सब भौति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं शालिन्ये नमः, अर्घा । साक्षिणी मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । १४७ । । ॐ आं कों हीं साक्षिण्ये नमः, अर्घा । सोमा मेरी बात को सब भाँति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो, विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।४८ । । 🕉 आं कों हीं सोमाय नमः, अर्घ । सभिक्षा मेरी बात को सब भौति सुधारो। मन कामना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।४६ । । ॐ आं कों हीं सुधिक्षाये नमः, अर्घ। शिवप्रेयसी मेरी बात को सब भाँति सुधारो । मन कामना को सिद्ध करो, विघन निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । ।५० । । 🕉 आं कों हीं शिक्प्रेयस्य नमः, अर्घा । संवर्णा मेरी बात को सब मॉिंत सुधारो । यन कायना को सिद्ध करो. विघ्न निवारो ।। मत देर करो मेरी ओर नेक निहारो। करपंख की छाया करो दुःख दर्द निवारो । । ५१ । । ॐ आं कों हीं सुवर्णाये नमः, अर्घ्य ।

तुम श्रोणवर्णरूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । १५२ । । 🥸 आं कों हीं श्रोणवणिय नमः, अर्घ्य । तुम सुन्दरी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ।५३ । । ॐ आं कों हीं सुन्दर्ये नमः, अर्घ। तुम सुरसुन्दरी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के परयोग को तत्काल हरैया । १५४ । । 🥸 आं कों हीं सुरसुन्दर्ये नमः, अर्घ्य । तुम अक्ति रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया 🕕 जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । १५५ । । ॐ आं कों हीं शक्त्ये नमः, अर्घा। तुम सुषा रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ।५६ । । ॐ आं कों हीं सुषाये नमः, अर्घा। तुम शौरिका रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया । चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के परयोग को तत्काल हरैया । १५७ । । 🕉 आं कों ही शीरकायै नमः, अर्घ ।

तुम सेव्या रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के परयोग की तत्काल हरैया । । ५८ । । 🕏 आं कों हीं सेष्याये नमः, अर्घा। तम श्रिया रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ।५६ । । ॐ आं कों हीं श्रिये नमः, अर्घा। तुम सुजानिर्चिता रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करेया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । १६० । । 🕉 आं कों 🔊 सुजानिर्चितायै नमः, अर्घ्य । तुम शिवदूती रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। 1६९।। 🥸 आं कों हीं शिवदूत्ये नमः, अर्घ्य । तुम श्वेतवर्णा रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की मरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया।।६२।। 🕉 आं कों हीं श्वेतवर्णाये नमः, अर्घा । तुम शुभाभा रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। १६३।। ॐ आं कों हीं सुप्रामाये नमः, अर्घ्य ।

तुम श्रोमनाशिखा रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिष्तायणि समान कामना की भौया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। ।६४।। 🥸 आं कों हीं शोमनाशिखाये नमः, अर्घ्य । तुम सिंहिका रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। १६५।। 🕉 आं कों हीं सिंहिकाये नमः, अर्घा। तुम सकला रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कायना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ।६६ । । ॐ आं कों हीं सकलायै नमः, अर्घ्य । तुम श्रोभा रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भौया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। १६७।। ॐ आं कों हीं शोमाये नमः, अर्घ्य । तुम स्वामिनी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। ।६८।। 🕉 आं कों हीं स्वामिन्यै नमः, अर्घा। तुम शिवपोषिणी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। १६६ । । 🕉 आं कों हीं शिवपोषिण्यै नमः, अर्घ ।

तुम श्रेग का रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्ताम गे समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ७० । । ॐ आं कों हीं श्रेयस्काये नमः, अर्घा। तुम श्रेयसी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। 109।। 🕉 जां कों हीं श्रेयस्य नमः, अर्घ्य । तम शौर्या रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। ७२।। 🕉 आं कों हीं शीर्याये नमः, अर्घ्य । तम सौदामिनी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । १७३ । । 🕉 आं कों भी सौदामिन्ये नमः, अर्घा तुम श्रुचि रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया ।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया। 1981। 🥸 आं कों हीं शुख्ये नमः, अर्घ्य । तुम सौभागिनी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । १७५ । । 🥸 आं कों हीं सीमागिन्ये नमः, अर्घा।

तुम शोषिणी रूपा मन्त्र मूर्ति धरैया। चिन्तामणि समान कामना की भरैया।। जग जाप योग जैन की सब सिद्धि करैया। परवाद के पुरयोग को तत्काल हरैया । ।७६ । । ॐ आं कों हीं भोषिण्यै नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सुगन्धि चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है। ७७।। 🕉 आं कों हीं सुगन्ध्ये नमः, अर्घा। मुख चन्द्र सा सुमनःप्रिया चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। । ७६।। 🕉 आं कों हीं सुमनःप्रियाये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सीरभेयी चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग मान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। ७६।। ॐ आं कों हीं सीरभेयी नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सुसुरिभ चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है । । जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फुल माला अति शोभ धरा है। ।८०।। 🥸 आं कों ही सुसुरम्ये नमः, अर्घ्य । मुख चन्त्र सा श्वेतातपत्रधारिणी चन्त्र घरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। 159।। 🅉 आं कों हीं श्वेतातपत्रधारिष्यै नमः, अर्घ ।

मुख चन्द्र सा शृंगारिणी चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति घरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है। । ८२। । 🕉 आं कों हीं श्रृंगारिष्ये नमः, अर्घ्य । मुख चन्त्र सा सत्यवक्त्री चन्त्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है। |८३ | | ॐ आं कों ही सत्यवक्त्री नमः, अर्घा। मुख चन्द्र सा सिद्धार्था चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति भरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है। ।८४।। 🕉 आं कों ही सिद्धार्थाये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा शीलभूषणा चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। । ५५।। 🕉 आं कों हीं शीलभूषणायै नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सत्याथिनी चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति घरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। ।८६।। 🕉 जां कों ही सत्यार्थिन्ये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा संध्यामा चन्द्र यरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फुल माला अति शोभ घरा है। १८७।। 🥉 आं कों 🗗 संध्याधायै नमः, अर्घ्य ।

मुख चन्द्र सा श्रची चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। । ५८।। ॐ आं कों हीं शच्ये नमः, अर्घा। मुख चन्द्र सा सत्कृती चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। ।८६।। 🕉 आं कों ही सत्कृत्ये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सिद्धिदा चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है।।६०।। ॐ आं कों ही सिद्धिदाये नमः, अर्घा। मुख चन्द्र सा संहारकारिणी चन्द्र थरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है।।६१।। 🕉 आं कों ही संहारकारिण्ये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सिंही चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ घरा है।।६२।। 🕉 आं कों हीं सिंहये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सप्तार्चिषु चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फुल माला अति शोभ धरा है।।६३।। 🕉 आं कों हीं सप्ताविध नमः, अर्घा।

मुख चन्द्र सा सफला चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्लोम धरा है।।६४।। 🕉 आं कों हीं सफलाये नमः, अर्घ्य । मुख चन्त्र सा अर्घ्यदा चन्त्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है।।६५।। ॐ आं कों हीं अर्घादाये नमः, अर्घ। मुख चन्द्र सा संध्या चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग मान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है। ।६६।। 🥸 आं कों ही संध्याये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सिन्दूरवर्णाभा चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है।।६७।। 🕉 आं कों हीं सिन्दूरवर्णाभायै नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सिन्दूरतिलकप्रिया चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति शोभ धरा है।।६८।। 🍜 आं कों हीं सिन्दूरतिलकप्रियाये नमः, अर्घ्य । मुख चन्द्र सा सारंगा चन्द्र धरा है। भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।। जुग मान कर्ण कुण्डल सो ज्योति यरा है। अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोम घरा है।।६६।। 🍣 आं कों हीं सारंगाये नमः, अर्घ ।

मुख चन्द्र सा सुतरा चन्द्र धरा है।
भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।।
जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है।
अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है।।१००।।
ॐ आं कों हीं सुतराय नमः, अर्घ।
मुख चन्द्र सा शुमभाषिणी चन्द्र धरा है।
भुवि वृन्द को आनन्द कन्द पूरी करा है।।
जुग भान कर्ण कुण्डल सो ज्योति धरा है।
अंग वस्त्र फूल माला अति श्रोभ धरा है।।
ॐ आं कों हीं शुमभाषिण्यै नमः, अर्घ।

## मंत्रजाप १०८ लौंगों से

ॐ हीं श्री पद्मावतीदेव्यै नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पूर्ण अर्घ्य

वसुद्रव्यसंवारी, तुमिंढिगधारी, आनन्दकारी दृग प्यारी । तुम हो सुखकारी, करुनाधारी याते तव श्वरण नरनारी । । त्वं पद्मेश्रं भक्तजिनेश्रं नृत जनेश्रं वृष राजेशं राजेशं । हनो दुःख अरिशेषं, गुणगण ईश्नं दयामूर्त्तेशं मूर्तेशं । । ॐ आं कों झीं सरस्वत्यादि शुभमाषिण्यन्तश्वतकनामधारिण्ये अर्घा समर्पयामि ।

।। श्रांतिघारा, पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।।

## अष्टम कोष्ट का अर्घ्यशतक

नानाविधि के पुष्प मैंगाकर देवी के चरणों में चढ़ाय। पुष्पांजलि कर मन हषायों दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय । १९ । । पुष्पांजलिं क्षिपेत् । भुवनेश्वरी भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२ । । 🕉 आं कों ही भुवनेश्वर्ये नमः, अर्घ्य । भूषणा भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।३ । । ॐ जां कों हीं भूषणायै नमः, अर्घ। भुवना भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रय्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।४ । । ॐ आं कों हीं भुवनाये नमः, अर्घे। भूमिपप्रिया भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रस्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १५ । । 🕉 आं कों हीं भूमिपप्रियाये नमः, अर्घ्य । भूमिभूभा भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूर्जे तुम पाय । १६ । । 🦥 आं कों ही पूमिपूपिय नमः, अर्घा। भूपवंद्या भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १७ । । ॐ आं कों हीं भूपवंचाये नमः, अर्घ्य । भुजगेशप्रिया भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । । ८ । । 🕉 आं कों हीं मुजगेश्वप्रियाये नमः, अर्घ्य ।

भुजंगाम्बिका भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।६ । । 🕉 आं कों हीं भुजंगाम्बिकायै नमः, अर्घ्य । मुजंगभूषणा भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रस्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । 190 । 1 ॐ आं कों हीं पुजंगभूषणायै नमः, अर्घ । भोगा भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । 199 । । ॐ आं कों हीं भोगाये नमः, अर्घ्ये। भुजंगकरशायिनी भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १९२ । । 🕉 आं कों हीं भुजंगकरशायिन्ये नमः, अर्घ्य । मृगी भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । 19३ । । ॐ आं कों हीं मृग्ये नमः, अर्घा। भीतिहरा भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १९४ । । 🕉 आं कों ही भीतिहरायै नमः. अर्घ्य । भाग्या भी नाम है मक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १९५ । । ॐ आं कों ही भाग्याये नमः, अर्घ्य । भीमभीमाट्टहासिनी भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । । १६ । । 🦥 आं कों हीं भीमभीमाट्टहासिन्ये नमः, अर्घ्य । भारती भी नाम है भक्तों के उर आय। बसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १९७ । । 🕉 आं कों ही भारत्ये नमः, अर्घ्य । भवती भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूर्जे तुम पाय । १९८ । । ॐ आं कों हीं भवत्ये नमः, अर्घा।

भंगी भी नाम है भक्तों के उर आय । वसविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । 19६ । 1 🕉 आं कों ही भंगी नमः, अर्घा भगिनी भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२० । । ॐ आं कों हीं भगन्ये नमः, अध्ये। भोगमदिरा भी नाम है भक्तों के उर आय ! वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । १२९ । । 🕉 आं कों हीं मोगमदिराये नमः, अर्घ्य । भद्रिका भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२२ । । उँ जां कों ही मदिकाये नमः, अर्घे। भद्ररूपा भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२३ । । ॐ आं कों हीं भद्ररूपाये नमः, अर्घ्य । भूतात्मा भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२४ । । ॐ आं कों हीं भूतात्मायै नमः, अर्घ्य । भूतभंजिनी भी नाम है भक्तों के उर आय । वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२५ । । 🕉 आं कों हीं भूतभंजिन्ये नमः, अर्घा। भवानी भी नाम है भक्तों के उर आय। वसुविधि द्रव्य लगायके मैं पूजूँ तुम पाय । ।२६ । । ॐ आं कों हीं भवान्ये नमः, अर्घ्यो भैरवी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी । ।२७ । । 🕉 आं कों ही भेरवी नमः, अर्घ्य । भीमा भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी।।२८।। अं ओं कों ही भीमाय नमः, अर्घा।

भामिनी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी । ।२६ । । ॐ आं कों हीं भामिन्ये नमः, अर्घा। भ्रमनाशिनी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी । ।३० । । ॐ आं कों हीं भ्रमनाशिन्ये नमः, अर्घा। भुजगिनी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी । ।३१ । । ॐ आं कों हीं भुजगिन्ये नमः, अर्घ्य । भुशुण्डी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी ।।३२ ।। ॐ आं कों हीं भुशुण्ड्यै नमः, अर्घ्य । भेदिनी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी । ।३३ । । ॐ आं कों हीं भेटिन्ये नमः, अर्घ। भूमि भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी । ।३४ । । ॐ आं कों हीं भूमी नमः, अर्घा। भूषणा भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी । ।३५ । । ॐ आं कों हीं भूषणायै नमः, अर्घ्य । भिन्ना भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी । ।३६ । । 🥸 आं कों हीं मिन्नाये नमः, अर्घ। भाग्यवती भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तृति जु कीनी तुम सब को श्वान्ति जु दीनी।।३७।। ॐ आं कों ही भाग्यवत्ये नमः, अर्घा। भाषा भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को श्रान्ति जु दीनी।।३८।। 🕉 आं कों हीं घाषाये नमः, अर्घ्य ।

भोगिनी भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी।।३६।। 🕉 आं कों हीं घोगिन्ये नमः, अर्घ। भोगवल्लभा भी नाम कहायो इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी तुम सब को शान्ति जु दीनी।।४०।। ॐ आं कों हीं भोगवल्लभाये नमः, अर्घ्य । भूरिदा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको श्रान्ति जु दीनी । 189 । । 🕉 आं कों हीं भूरिदाये नमः, अर्घ्य । मुक्तिदा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको शान्ति जु दीनी । ।४२ । । ॐ आं कों ही मुक्तिदायै नमः, अर्घ्य । भुक्ति भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको शान्ति जु दीनी । ।४३ । । ॐ आं कों ही मुक्त्ये नमः, अर्घ्य । भवसागरतारिणी भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको श्रान्ति जु दीनी । १४४ । । 🕉 आं कों ही भवसागरतारिण्ये नमः, अर्घ्य । भास्वती भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको शान्ति जु दीनी । ।४५ । । 🕉 आं कों हीं भास्त्रत्ये नमः, अर्घा भास्वरा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको शान्ति जु दीनी । ।४६ । । ॐ आं कों ही भारवराये नमः, अर्घा। भूति भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको श्रान्ति जु दीनी।।४७।। ॐ जां कों हीं मूत्ये नमः, अर्घा। भूतिदा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको श्वान्ति जु दीनी।।४८।।

🕉 आं कों हीं पृतिदाय नमः. अर्घा।

भूतिवर्द्धिनी भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको श्रान्ति जु दीनी । ।४६ । । ॐ आं कों हीं भूतिवर्द्धिनी नमः, अर्घा। भाग्यदा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढायो। देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम सबको शान्ति जु दीनी । ।५० । । ॐ आं कों ही भाग्यदायै नमः, अर्घा भोगदा भी नाम कहायो, इस युग में नाम बढ़ायो । देवादिक स्तुति जु कीनी, तुम, सबको शान्ति जु दीनी । १५९ । । ॐ आं कों ही भोगदाय नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय ! भोग्या पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । ।५२ । । ॐ आं कों हीं भोग्याये नमः, अर्थ। अष्ट रिद्धि को पायकर हुन्ट मित्र सब पाय । भाविनी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व। । ५३।। ॐ आं कों हीं भाविन्यै नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । भवनाशिनी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व। १५४।। ॐ आं कों हीं भवनाशिन्ये नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भिक्षु को पूर्जू सदा हरे सभी का गर्व। १५५।। ॐ आं कों हीं मिक्षवे नमः, अर्थ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भट्टारिका पूर्जें सदा हरे सभी का गर्व । ।५६ । । ॐ आं कों ही भद्दारिकायै नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भीरू पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । ।५७ । । ॐ आं कों हीं भीवें नमः, अर्थ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भ्रामा पूर्जें सदा हरे सभी का गर्व । ।५८ । । 🕉 आं कों हीं प्रामाय नमः, अर्घ।

अस्ट रिद्धि को पायकर इस्ट मित्र सब पाय । भामरी पूर्जें सदा हरे सभी का गर्व । । १६ । । 🕉 जां को ही प्रामर्थे नमः, अर्घ । अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । भवा पूर्जें सदा हरे सभी का गर्व । ।६० । । ॐ आं कों हीं भवाये नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भण्डिनी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । 1६९ । । 🕉 आं कों हीं भण्डिन्ये नमः, अर्घ । भाण्डदा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६२ । । 🥸 आं कों हीं माण्डादाये नमः, अर्घ । भाण्डी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६३ । । 🕉 आं कों हीं भाण्ड्ये नमः, अर्घ। भल्लकी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । १६४ । । 🅉 आं कों ही भल्लक्ये नमः, अर्घ। भूरिभजिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६५ । । 🕉 आं कों हीं भूरिमजिन्ये नमः, अर्घ। भूमिगा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६६ । । 🦫 आं कों हीं भूमियाये नमः, अर्घ। भूमिदा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय ।।६७ । । 🥸 आं कों हीं भूमिदाये नमः, अर्घ । भाष्या की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रय्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६८ । । 🦈 आं कों हीं भाष्यायै नमः, अर्घ।

भिक्षणी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६६ । । 🕉 आं कों ही पक्षिण्ये नमः, अर्घ । भृगुरजिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।७० । । ॐ आं कों हीं भूगुरजिन्यै नमः, अर्घ। अप्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भाराकृत्ता पूर्जूं सदा हरे सभी का गर्व । 109 । । 🥉 आं कों ही माराकृत्तायै नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । भूमिभूषा पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । ७२ । । 🕉 आं कों हीं भूमिभूषाये नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । भंजिनी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व। 10३।। 🕉 आं कों ही भंजिन्ये नमः, अर्घ। अध्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भूमिपालिनी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । 108 । 1 🕉 आं कों हीं भूमिपालिन्यै नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भद्रा को पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व। 10५। । ॐ आं कों ही भद्रायै नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भगवती को पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । 10६ । 1 🕉 आं कों हीं भगवत्ये नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय। भक्ता को पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । 100 । । 🕉 आं कों ही पक्ताये नमः. अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । वत्सला पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व । 10 द । । ॐ आं को ही बत्सलायै नमः, अर्घ ।

अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय । भाग्यशालिनी पूर्जें सदा हरे सभी का गर्व । 10€ 1 1 ॐ आं कों हीं भाग्यशालिन्ये नमः, अर्घ। अष्ट रिद्धि को पायकर इष्ट मित्र सब पाय ! खेचरी पूजूँ सदा हरे सभी का गर्व। 🖒 । । 🕉 आं कों हीं खेचर्ये नमः, अर्घ। खड़गहस्ता की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८९ । । ॐ आं कों हीं खड़गहस्ताये नमः, अर्घ। खण्डिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८२ । । 🕉 आं कों हीं खण्डिन्ये नमः, अर्घ । खलमर्दिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८३ । । 🥉 आं कों हीं खलमर्दिन्यै नमः, अर्घ। खट्वांगधारिणी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८४ । । 🕉 आं कों हीं खटुवांगधारिण्यै नमः, अर्घे । खट्वा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८५ । । 🕉 आं कों हीं खटुवाये नमः, अर्घ। खड़गा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८६ । । 🤣 आं कों हीं खड़गायै नमः, अर्घ। खगवाहिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८७ । । 🕉 आं कों हीं खगवाहिन्ये नमः, अर्घ। षट्चकभेदिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८८ । । 🥸 आं कों ही षट्चकभेदिन्ये नमः, अर्घ।

ख्याता की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय ! अध्द द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।८६ ।। ॐ आं कों हीं ख्यातायै नमः, अर्घ। खगपूज्या की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का याल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६० । । ॐ आं कों ही खगपूज्यायै नमः, अर्घ। खगेश्वरी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । १६९ । । 🕉 आं कों हीं खगेश्वर्यें नमः, अर्घ । लांगली की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६२ । । 🕉 आं कों हीं लांगल्ये नमः, अर्घ। ललना की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । l£३ । l ॐ आं कों हीं ललनाये नमः, अर्घ। लेखा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय। अष्ट द्रव्य का थाल रुजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । १६४ । । ॐ आं कों हीं लेखायै नमः, अर्घ। लेखिनी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६५ । । 🕉 आं कों हीं लेखिन्यै नमः, अर्घ। लिलतालता की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६६ । । 🕉 आं कों हीं ललितालतायै नमः, अर्घ। लक्ष्मी की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६७ । । ॐ आं कों हीं लक्ष्ये नमः, अर्घ। लक्ष्मवती की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय । अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचुँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६८ । । 🕉 आं कों हीं लक्ष्मवत्यै नमः, अर्घ ।

लक्ष्या की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय ।
अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।६६ । ।
ॐ आं कों हीं लक्ष्यायै नमः, अर्घ ।
लाभदा की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय ।
अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।१०० । ।
ॐ आं कों हीं लाभदायै नमः, अर्घ ।
लोभवर्जिता की पूजा करके मन अति आनन्द सुख उपजाय ।
अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर नाचूँ गाऊँ मन हर्षाय । ।१०० । ।
ॐ आं कों हीं लोभवर्जितायै नमः. अर्घ ।

## मंत्रजाप

१०८ लॉगों से

ॐ म्री भी पद्मावतीदेव्यै नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
पूर्ण अर्घ्य

जल आदि साजि सब द्रव्य लिया । कनकथार धार हम नृत्य किया । । सुखदाय पाय यह अर्घ है । देवी तुम चरण सेवत हैं । । ऊँ आं कों ही भुवनेश्वयादिलोभवर्जितान्त शतनामधारिण्ये अर्घ समर्पयामि

शांतिधारा, पुष्पांजिलं क्षिपेत् ।

# नवम कोष्टक का अर्घ्यशतक

कमल केतकी जुही चमेली नाना विधि के पुष्प मँगाय । देवी जी को अर्पण करके पुष्पांजलि कर मन हर्षाय ।। पुष्पांजलिं क्षिपेत्

लीलावती की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 19 । । 🕉 आं कों हीं लीलावत्ये नमः, अर्घ। ललामाभा की पूजा करूँ मन वच और अरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२ । । ॐ आं कों हीं ललामाभाय नमः, अर्घ। लोहमुद्रा की पूजा करूँ मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर ।।३।। ॐ आं कों हीं लोहमूदायै नमः, अर्घ। लिपिप्रिया की पूजा करूँ मन वच और शरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।४ । । ॐ आं कों हीं लिपिप्रियायै नमः, अर्घ। लोकेश्वरी की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । । १ । । ॐ आं कों हीं लोकेश्वर्ये नमः, अर्घ। लोकमाता की पूजा करूँ मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।६ । । ॐ आं कों हीं लोकमात्रे नमः, अर्घ। लब्धि की पूजा करूँ मन वच और शरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ७ । । **ॐ** आं कों हीं लब्धे नमः, अर्घ।

लोकान्तपालिनी की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।८ । । ॐ आं कों हीं सोकान्तपातिन्यै नमः, अर्घ। लीला की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । **ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।६ । ।** ॐ आं कों हीं लीलायै नमः, अर्घ। ललामदा की पूजा करूँ मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर 1 190 1 1 🕉 आं कों ही ललामदायै नमः, अर्घ। लीला की पूजा करूँ मन वच और शरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 199 । । ॐ आं कों हीं लीलाये ननः, अर्घ। लावण्या की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 19२ । 1 🕉 आं कों हीं लावण्याये नमः, अर्घ । लिता की पूजा करूँ मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 19३ । । ॐ आं कों हीं लिलताये नमः, अर्घ। अर्थदा की पूजा करूँ मन वच और शरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 19४ । । 🕉 आं कों हीं अर्थदाये नमः. अर्घ। लोभघ्नी की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 195 । 1 🕉 आं कों हीं लोभज्ये नमः, अर्घ। लिम्बनी की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।१६ । । ॐ आं कों हीं लम्बिन्ये नमः, अर्घ। लंका की पूजा कहें मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । 19७ । । 🕉 आं कों ही लंकायै नमः, अर्घ।

लक्षणा की पूजा कहूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर 1 19≤ 1 1 🕉 आं कों हीं लक्षणाये नमः, अर्घ । लक्षवर्जिता की पूजा कहूँ मन वच और शरीर ! ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।१६ । । 🅉 आं कों हीं लक्षवर्जिताये नमः. अर्घ । उमा की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२० । । ॐ आं कों हीं उमाये नमः, अर्घ। उर्वशी की पूजा करूँ मन वच और शरीर। ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२१ । । 🕉 आं कों ही उर्वश्ये नमः, अर्घ। उदीची की पूजा करूँ मन वच और शरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२२ । । ॐ आं कों हीं उदीच्ये नमः, अर्घ। उद्योता की पूजा करूँ मन वच और श्ररीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२३ । । 🅉 आं कों हीं उद्योताये नमः, अर्घ। उद्योतकारिणी की पूजा करूँ मन वच और अरीर । ज्ञान ध्यान वृद्धि करो हरो जगत की पीर । ।२४ । । 🌣 आं कों हीं उद्योतकारिण्ये नमः, अर्घ। उदारिणी जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । १२५ । । 🕉 आं कों हीं उदारिण्ये नमः, अर्घ। उद्धरोदक्या जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रय्यादिक से पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।२६ । । 🌣 आं कों हीं उद्धरोदक्याये नमः, अर्घ। उद्धिज्या जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।२७ । । 🥸 आं कों हीं उद्धिज्याये नमः, अर्घ।

उदकवासिनी जगत् चन्द्र भिक्क खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । १२८ । । 🕉 आं कों ही उदकवासिन्ये नमः, अर्घ। उदाहारा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ । वसु द्रव्यादिक से पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।२६ । । ॐ आं कों हीं उदाहाराये नमः, अर्घ। उत्तमा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३० । । ॐ आं कों झीं उत्तमाये नमः, अर्घ। उत्तमा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३१ । । 🤣 आं कों हीं उत्तमाये नमः, अर्घ। ओषधि उदिधतारिणी जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३२ । । ॐ आं कों हीं ओष्ध्ये नमः, अर्घ। उदिधतारिणी जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक से पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३३ । । ॐ आं कों हीं उदिधतारिण्ये नमः, अर्घ। उत्तरा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ते पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३४ । । ॐ आं कों हीं उत्तराये नमः, अर्घ। उत्तरवादिनी जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३५ । । 🦫 आं कों हीं उत्तरवादिन्ये नमः, अर्घ। उद्धरा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३६ । । 🕉 आं कों हीं उद्धराये नमः, अर्घ। उद्धरनिवासिनी जगत् चन्त्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३७ । । 🕉 आं कों ही उद्धरनिवासिन्ये नमः, अर्थ।

उत्कलिनी जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३८ । । 🕉 आं कों हीं उत्कलिन्ये नमः, अर्घ। उत्कलिन्या जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक से पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।३६ । । ॐ आं कों झें उत्कत्तिन्याये नमः, अर्थ । उत्कीर्णा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । १४० । । ॐ आं कों हीं उत्कीणीय नमः, अर्घ। उत्कररूपिणी जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । 189 । । ॐ आं कों हीं उत्कररूपिण्ये नमः, अर्घ। ॐकारा जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूर्जूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४२ । । ॐ आं कों हीं ॐकाराये नमः, अर्घ। ओंकारूपा जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ ! वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४३ । । ॐ आं कों हीं ओंकारूपाये नमः, अर्घ। अम्बिका जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद। ।४४।। ॐ आं कों हीं अम्बिकायें नमः, अर्घ। अम्बरचारिणी जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ । वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४५ । । ॐ आं कों हीं अम्बरचारिण्ये नमः, अर्घ। अमोघाशायुजा जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं अमोघाशायुजायै नमः, अर्घ । अन्ता जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ते पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४७ । । ॐ आं कों हीं अन्ताये नमः, अर्घ।

अणिमादिगुणसंयुता जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४८ । । 🕉 आं कों हीं अणिमादिगुणसंयुताये नमः, अर्थ । अनादिनिधना जगतु चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ले पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं अनादिनिधनाये नमः, अर्ध। अनन्ता जगत् चन्द्र भविक खेत की मेघ। वसु द्रव्यादिक ते पूजूँ हूँ ज्ञानानंद अमंद । ।५० । । ॐ आं कों हीं अनन्ताये नमः, अर्ध। कोदण्डपरिहासिनी की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें । ।५१ । । 🦥 आं कों हीं दण्डपरिहासिन्ये नमः, अर्घ। अर्पणा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में ज्ञुला करें । ।५२ । । ॐ आं कों हीं अर्पणायै नमः, अर्घ। अर्था की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में श्रूला करें । ।५३ । । 🕉 आं कों हीं अर्थाये नमः, अर्घ। बिन्दुधरा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें । ।५४ । । ॐ आं कों हीं बिन्दुधरायै नमः, अर्घ। अलोका की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में श्रूला करें । ।५५ । । ॐ आं कों हीं अलोकायै नमः, अर्घ। अलल्यालिवांगना की भक्ति वश्न पूजा करें। **ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में श्रूला करें । ।५६ । ।** 🕏 आं कों हीं असल्यातिवांगनायें नमः, अर्घ । आनन्दा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में श्रुला करें । १५७ । । 🕉 आं कों हीं आनन्दाये नमः, अर्घ।

आनन्दा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में श्रुला करें । ।५८ । । 🕉 आं कों हीं ऑनन्दाये नमः, अर्ध। अलका की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। ।५६।। ॐ आं कों हीं अलकाये नमः, अर्घ। लज्जा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। ।६०।। ॐ आं कों हीं लज्जाये नमः, अर्घ। सिद्धिप्रदायिका की भिक्त वश्र पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में श्रूला करें । |६९ | । ॐ आं कों हीं सिद्धिप्रदायिकायै नमः, अर्घ । अव्यक्ता की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें। १६२।। ॐ आं कों हीं अव्यक्ताये नमः, अर्घ। अश्रमया की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें। १६३।। ॐ आं कों हीं अश्रमयायै नमः, अर्घ। अमूर्ति की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान थ्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें । ।६४।। ॐ आं कों हीं अमूर्त्ये नमः, अर्घ। अजीर्णा की भक्ति वश पूजा करें । ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें । ।६५ । । ॐ आं कों हीं अजीणिय नमः, अर्घ। अजीर्णहारिणी की भक्ति वश्र पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में ज्ञुला करें।।६६।। 🕉 आं कों हीं अजीर्णहारिण्ये नमः, अर्घ। अहंकृत्या की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में झूला करें । ।६७ । । 🤣 आं कों हीं अहंकत्याये नमः, अर्ध।

अजरा की भक्ति वश पूजा करें। **ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख श्रान्ति में श्रूला करें** । ।६८ । । 🕉 आं कों ही अजरायै नमः, अर्घ । अरजसु की भिक्त वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। १६६।। ॐ आं कों भीं अरजसे नमः, अर्घ। अंहकारा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें । ७० । । 🥉 आं कों हीं अहकाराये नमः, अर्घ । अराति की भिक्त वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख आन्ति में झूला करें। 109 ।। कें आं कों हीं अरात्ये नमः, अर्घ। अन्तदा की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। ७२।। ॐ आं कों हीं अन्तदायै नमः, अर्घ। अनुरूप की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान व्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। ।७३।। ॐ आं कों हैं। अनुस्पाये नमः, अर्घ। अर्थमूला की भक्ति वश पूजा करें। ज्ञान ध्यान समृद्धि पाकर सुख शान्ति में झूला करें। 108 । 1 🕉 आं कों हीं अर्थमूलायै नमः, अर्ध। कीड़ा कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ७५ । । 🕉 आं कों हीं कीड़ायें नमः, अर्घ। कैरवा कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । । ७६ ! । 🕉 आं कों हीं कैरवाये नमः, अर्घ। पालिनी कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । 100 । 1 ॐ आं कों हीं पालिन्ये नमः, अर्घ।

अनोकहाससुता कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।७८ । । 🕉 आं कों हीं अनोकहाससुतायै नंगः, अर्घ। अभिद्या कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ३०६ । । ॐ आं कों हीं अभिद्याये नमः, अर्घ। अच्छेया कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।८० ।। ॐ आं कों ही अच्छेचायै नमः, अर्घ। आकाशगमिनी कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । । ८९ । । 🕉 आं कों हीं आकाशगमिन्यै नमः, अर्घ। अन्तरा कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । । ८२ । । 🕉 आं कों हीं अन्तरायै नमः, अर्घ। आराधिता कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।८३ । । ॐ आं कों हीं आराधितायै नमः. अर्ध । आधारा कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।८४ । । ॐ आं कों हीं आधाराये नमः, अर्घ। उदुग्धा कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । । ६५ । । 🕉 आं कों हीं उदुग्धायै नमः, अर्घ। गंधजालिनी कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।८६ । । 🅉 आं कों हीं गंधजालिन्ये नमः, अर्घ । अलका कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचादे धूम । ।८७।। 🕉 आं कों हीं अलकाये नमः, अर्घ ।

#### चिन्तामणि प्रन्थमाला शोध प्रकाशन

अलम्बना कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । | ८६ । । ॐ आं कों हीं अलम्बनायै नमः, अर्घ। अलंध्या कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।८६ । । ॐ आं कों हीं अलंध्याये नमः, अर्घ । श्रीता कीड़ा करो सब जगत में घूम। जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६० । । 🕉 आं कों हीं शीतायें नमः, अर्घ। शेखरधारिणी कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । 1६१ । । 🥸 आं कों हीं शेखरधारिण्ये नमः, अर्ध । आकर्षणा कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६२ । । ॐ आं कों हीं आकर्षणायै नमः, अर्घ। अधरा कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । 1६३ । 1 ॐ आं कों हीं अधरायै नमः, अर्घ। अरागा कीड़ा करों सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६४ । । ॐ आं कों हीं अरागाये नमः, अर्घ। मोदजा कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६५ । । ॐ आं कों ही मोदजाये नमः. अर्घ। मोदधारिणी कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६६ । । 🅉 आं कों हीं मोदधारिण्ये नमः, अर्घ। अहिनाथा कीड़ा करो सब जगत में घूम । जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । १६७ । । 🦥 आं कों हीं अहिनाथायै नमः, अर्घ।

अहिप्रिया कीड़ा करो सब जगत में घूम ।
जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।६८ । ।
ॐ आं कों हीं अहिप्रियायै नमः, अर्घ ।
अहिप्राणा कीड़ा करो सब जगत में घूम । ।६६ । ।
ॐ आं कों हीं अहिप्राणायै नमः, अर्घ ।
अहोश्वरी कीड़ा करो सब जगत में घूम ।
जल फलादि से पूजकर भक्त मचावे धूम । ।९०० । ।
ॐ आं कों हीं अहोश्वरीं नमः, अर्घ ।

मंत्रजाप १०८ लोंगों से

के हीं श्री पद्मावतीदेवी नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा।

पूर्ण अर्घ।

जलफलादि मिलाय मनोहरं, अरघ धारत ही सब सुख करं।

जजत हों माँ के गुण गायके, चरण अम्बुज प्रीति लगायके।।

के आं कों हीं लीलावत्यादिअहोश्वर्यन्तश्वतनामधारिष्ये अर्घ्य समर्पयामि।

शांति धारा, पुष्पांजिलां क्षिपेतु।

# दशम कोष्ठ का अर्घ्य शतक

केतकी, कंज, गुलाब, जुही, पर, सुमन सुवासित मनहारी। धारत चरण लहे सुखसारं नसै रोग सब दुःखकारी । 19 । । पुष्पांजलिं क्षिपेत् । यह त्रिनेत्रा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं।।२।। 🕉 आं कों हीं त्रिनेत्रारं नमः, अर्घ। यह त्र्यम्बिका करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।३ । । ॐ आं कों हीं त्र्यम्बिकायै नमः, अर्घ। यह तन्त्री करत उपकारं हरत विकारं अद्य भारं। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं। ।४।। ॐ आं कों हीं तंत्रये नमः, अर्घ। यह त्रिपुरा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । । १ । । ॐ आं कों हीं त्रिपुराये नमः, अर्ध। यह त्रिपूरभैरवी करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश्न दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।६ । । ॐ आं कों हीं त्रिपुरमैख्ये नमः, अर्घ्। यह त्रिपृष्ठा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । 10 । । 🥸 आं कों हीं त्रिपृष्ठाये नमः, अर्घ । यह त्रिफणा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं। । 🕻 । । 🍄 आं कों हींत्रिफणाये नमः, अर्घ।

यह तारा करत उपकारं हरत विकारं अब भारं। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।६ । । ॐ आं कों डी ताराये नमः, अर्ध। यह तोतिला करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।१० । । ॐ आं कों हीं तोतिलाये नमः. अर्घ। यह त्वरिता करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । 199 । । ॐ आं कों हीं त्वरितायै नमः, अर्ध। यह तुला करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । १९२ । । ॐ आं कों हीं तुलाये नमः, अर्ध। यह तपःप्रिया करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । । १३ । । ॐ आं कों हीं तपःप्रियायै नमः, अर्घ। यह तापसी करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं। १९४।। 🕉 आं कों हीं तापस्यें नमः, अर्घ। यह तपोनिष्ठा करत उपकार हरत विकार अध भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । 19५ । । 🕉 आं कों हीं तपोनिष्ठायै नमः, अर्घ । यह तपस्विनी करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । 19६ । 1 🕉 आं कों हीं तपस्विन्ये नमः, अर्घ । यह त्रैलोक्यदीपिका करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । १९७ । । 🥸 आं कों हीं त्रिलोक्यदीपिकायै नमः. अर्थ। यह त्रेधा करत उपकारं हरत विकारं अध भारं । जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । १९८ । । 🅉 आं कों हीं त्रेधायें नमः, अर्घ।

यह त्रिसन्थ्या करत उपकारं हरत विकारं अध भारं। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । 19६ । 1 ॐ आं कों हीं त्रिसन्ध्यायै नमः, अर्घ । यह त्रिपदाश्रया करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२०।। ॐ आं कों हीं त्रिपदाश्रयाये नमः, अर्घ। यह त्रिरूपा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२१ । । ॐ आं कों हीं त्रिरुपाये नमः, अर्घ। यह त्रिपथत्राणा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं । जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२२ । । ॐ आं कों हीं त्रिपथत्राणायै नमः, अर्घ । यह तारा करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२३ । । ॐ आं कों हीं तारायें नमः, अर्घ। यह त्रिपुरसुन्दरी करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं । जय यश्च दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२४ । । 🕉 आं कों हीं त्रिपरसुन्दर्ये नमः, अर्घ। यह त्रिलोचना करत उपकारं हरत विकारं अघ भारं। जय यश्न दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२५ । । ॐ आं कों हीं त्रिलोचनायै नमः, अर्घ। यह त्रिपथगा करत उपकार हरत विकार अब भारे। जय यश्र दातारं बुद्धि विस्तारं करत अपारं सुख सारं । ।२६ । । 🌣 आं कों हीं त्रिपथगायै नमः, अर्घ। तारामानमर्दिनी की भिक्त वश अर्चा करूँ। सब रोग श्रोक नशाय ध्यान तुम चरणन कहूँ । ।२७ । । 🧆 आं कों हीं तारामानमर्दिन्ये नमः, अर्घ। धर्मप्रिया की भक्ति वज्ञ अर्चा करूँ। सब रोग ओक नश्चाय ध्यान तुम चरणन कहूँ । ।२८ । । ॐ आं कों ही धर्मप्रियाय नमः, अर्घ।

धर्मदा की भिक्त वश अर्घा करूँ। सब रोग शोक नश्राय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।२६ । । ॐ आं कों हीं धर्मदायै नमः, अर्घ। धर्मिणी की भक्ति वश अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३० । । कें आं कों ही धर्मिण्ये नमः. अर्घ। धर्मपालिनी की भिक्त वश अर्घा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन कर्हें । ।३१ । । ॐ आं कों हीं धर्मपालिन्यै नमः, अर्घ । धरा की भक्ति वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३२ । । ॐ आं कों हीं घराये नमः, अर्घ। धरधरा की भक्ति वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३३ । । ॐ आं कों हीं धरधराये नमः, अर्ध। धारा की भक्ति वश अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३४ । । ॐ आं कों हीं धाराये नमः, अर्घ । धात्री की भक्ति वश अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । १३५ । । ॐ आं कों हीं धात्र्ये नमः, अर्ध। धर्मागंपालिनी की भिक्त वश्न अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन कहूँ । ।३६ । । 🕉 आं कों हीं धर्मागंपालिन्ये नमः, अर्घ। धौता की भक्ति वश अर्घा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३७ । । ॐ आं करें हीं धौतायै नमः, अर्घ। धृति की भिक्त वश अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३८ । । ॐ आं कों हीं घृत्ये नमः, अर्घ।

धुरी की भक्ति वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नश्राय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।३६ । । ॐ आं कों हीं धुर्य नमः, अर्थ। धीरा की भिक्त वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन कहूँ । ।४० । । 🕉 त्रां कों हीं धीरायै नमः, अर्घ । धुनुनी की भिक्त वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । 189 । । 🕉 आं कों हीं धुनुन्यै नमः, अर्घ। धनुर्धरा की भिक्त वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नश्नाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४२ । । 🥉 आं कों हीं धनुर्धराये नमः, अर्घ। ब्रहमाणी की भक्ति वन्न अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४३ । । ॐ आं कों हीं ब्रह्माण्ये नमः, अर्घ। ब्रहमगोत्रा की भक्ति वश अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४४ । । 🕉 आं कों हीं ब्रह्मगोत्राये नमः, अर्घ ! ब्राह्मणिका की भिक्त वन्न अर्चा करूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । १४५ । । 🥉 आं कों हीं ब्राहमणिकाय नमः, अर्घ। ब्रह्मपालिनी की भक्ति वश अर्चा कहें। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन कहैं।।४६।। 🕉 आं कों हीं ब्रह्मपालिन्ये नमः, अर्घ। ब्राहमी की भक्ति वश अर्घा करें। सब रोग शोक नश्राय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४७ । । ॐ आं कों हीं ब्राहम्यै नमः, अर्घ। विद्युत्रभा की भक्ति वश अर्चा करूँ। सब रोग श्रोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४८ । । 🦥 आं कों ही विद्युक्षमाये नमः, अर्घ ।

वीरा की भिक्त वश अर्चा कहूँ। सब रोग शोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । ।४६ । । 🕉 आं कों हीं वीरायै नमः, अर्घ। वीणा की भक्ति वश अर्घा करूँ। सब रोग श्रोक नश्राय ध्यान तुम चरणन करूँ । १५० । । 🕉 आं कों हीं वीणाये नमः, अर्घ ! वासवपुजिता की भक्ति वश अर्चा ऊलँ। सब रोग श्रोक नशाय ध्यान तुम चरणन करूँ । १५१ । । 🕉 आं कों हीं वासवपुजिताये नमः, अर्घ । गीतप्रिया आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश्न जाय । ।५२ । । ॐ आं कों ही गीतप्रियायै नमः, अर्घ। गर्भधरा आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश जाय । ।५३ । । 🕉 आं कों हीं गर्भधराये नमः, अर्ध । गर्भदा आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय । १५४ । । ॐ आं कों हीं गर्भराये नमः, अर्घ। गजगामिनी आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय। १५५।। ॐ आं कों हीं गजगामिन्ये नमः, अर्घ। गंगा आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय। । ५६।। 🕉 आं कों हीं गंगाये नमः, अर्घ। गोदावरी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय। ।५७।। ॐ आं कों हीं गोदावर्ये नमः, अर्घ। गोर्गा आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय । ।५८ । । ॐ आं कों हीं गोगीये नमः, अर्घ।

गायत्री आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दादि सभी नश जाय । १५६ । । ॐ आं कों हीं गायत्र्ये नमः, अर्घ। गणपालिनी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय । ।६० । । ॐ आं कों हीं गणपालिन्ये नमः, अर्घ। गोचरी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दास्दि सभी नश जाय । ६१ । । 🕉 आं कों हीं गोचर्ये नमः, अर्घ। गोमती आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय । ।६२ । । 🕉 आं कों हीं गोमत्ये नमः, अर्घ। गुर्वी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय । ।६३ । । ॐ आं कों हीं गुर्वी नमः, अर्घ। गन्धा आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नन्न जाय । १६४ । । ॐ आं कों ही गन्धायै नमः, अर्घ । गन्धारिणी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय। १६५ । । ॐ आं कों हीं गन्धारिण्ये नमः, अर्घ। गुहा आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय।।६६।। ॐ आं कों ही गुहाये नमः, अर्घ। गरीयसी आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दादि सभी नन्न जाय।।६७।। ॐ आं कों हीं गरीयस्यै नमः, अर्घ। गुणोपेता आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःछ वाख्रि सभी नश जाय। १६८ । । 🕉 आं कों हीं गुणोपेतायै नमः, अर्घ।

गरिष्ठा आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश जाय। १६६।। ॐ आं कों हीं गरिष्ठाये नमः, अर्घ। गरमर्दिनी आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश जाय। 1901। ॐ आं कों हीं गरमर्दिन्ये नमः, अर्घ । गंभीरा आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश जाय। 109 । 1 ॐ आं कों हीं गंभीरायै नमः, अर्ध। गुरुरूपा आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश जाय। ७२।। ॐ आं कों हीं गुरुरूपाये नमः, अर्घ। गीता आओ देवी मन आनन्दित होता आज । तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाख्दि सभी नश जाय । ।७३ । । ॐ आं कों हीं गीतायै नमः. अर्ध। गर्वापहारिणी आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दारिद्र सभी नश जाय। १७४।। 🕉 आं कों ही गर्वापहारिण्ये नमः, अर्घ। गृहिणी आओ देवी मन आनन्दित होता आज। तव चरणों की पूजा से माँ दुःख दाखि सभी नश्न जाय। १७५।। ॐ आं कों हीं गृहिण्ये नमः, अर्घ। प्राहिणी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । १७६ । । 🕉 आं कों हीं प्राहिण्यै नमः, अर्घ । गौरी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में श्रान्ति सभी मिल जाय । १७७ । । ॐ आं कों हीं गौर्ये नमः, अर्घ। गन्धारी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में श्रान्ति सभी मिल जाय । 10 द । । 🕉 आं कों हीं गन्धार्ये नमः, अर्प।

गन्धवासिनी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 19६ । । 🕉 आं कों हीं गन्धवासिन्ये नमः, अर्घ। गरुडी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 🗠 । । 🕉 आं कों हीं गरुड़ये नमः, अर्घ। ग्रासिनी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 🖒 । । ॐ आं कों हीं प्राप्तिन्ये नमः, अर्घ। गूठा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 🗠 । । 🕉 आं कों हीं गूठाये नमः, अर्घ। गेहिनी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 🗲३ । । ॐ आं कों हीं गेहिन्ये नमः, अर्घ। गुणदायिनी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय ! इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।८४ । । 🕉 आं कों ही गुणदायिन्ये नमः, अर्ध। चकमाध्या देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । । ८५।। 🦥 आं कों हीं चक्रमाध्याये नमः, अर्घ। चकथारा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।८६ । । 🥉 आं कों हीं चक्रधाराये नमः, अर्घ। चित्रिणी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । 🖒 । । 🕉 आं कों हीं चित्रिण्ये नमः, अर्घ। चित्ररूपिणी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में श्रान्ति सभी मिल जाय । । ८८ । । ॐ आं कों हीं चित्ररूपिण्यै नमः, अर्घ।

चर्चिता देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । । ८६ । । 🕉 आं कों हीं चर्चिताये नमः, अर्घ। चतुरा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।६० । । 🕉 आं कों हीं चतुरायै नमः, अर्घ। चित्रा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । १६१ । । ॐ आं कों हीं चित्राये नमः, अर्ध । चित्रमाया देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय।।६२।। ॐ आं कों हीं चित्रमायाये नमः, अर्घ। चतुर्भुजा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।६३ । । ॐ आं कों हीं चतुर्भुजाये नमः, अर्घ। चन्द्राभा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । १६४ । । ॐ आं कों हीं चन्द्राभाये नमः, अर्घ। चन्द्रवर्णा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय । इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । १६५ । । 🕉 आं कों हीं चन्द्रवर्णाये नमः, अर्घ । चिकणी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय।।६६।। ॐ आं कों हीं चिकण्ये नमः, अर्घ। चकथारिणी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । १६७ । । ॐ आं कों हीं चक्रधारिण्ये नमः, अर्घ। चकायुधा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हषाय। इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।६८ । । 🕉 आं कों ही चकायुधायै नमः, अर्घ।

चकधरा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय ।
इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।६६ । ।
ॐ आं को ही चकधरायै नमः, आर्घ ।
चण्डी देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय ।
इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।१०० । ।
ॐ आं को ही चण्ड्यै नमः, आर्घ ।
चण्डपराकमा देवी का है ठाठ सुन्दर काया मन हर्षाय ।
इनकी पूजा करके आज मन में शान्ति सभी मिल जाय । ।१०० । ।
ॐ आं को ही चण्डपराकमायै नमः । आर्थ समर्थयामि ।

मंत्र जाप १०८ लोंगों से
ॐ हीं श्रीपद्मावतीदेयै नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
पूर्ण अर्घ्य
जलगंध आदि मिलाय आठोदरब अर्घ सजायके।
पूजूँ चरन रज भिक्तयुत जाते जगत संकट टरे।।
तुम मात जग की नाथ माता मुनिजन की सेवा करो।
तिस चरन आनन्द भरन तारन तरन विरद विशाल हो।।
ॐ आं कों हीं त्रिनेत्रादि चण्डपराकमान्त अतनाम धारिण्यै अर्घ समर्पयामि।
शांतिधारा, पूष्पांजिलिंक्षिपेतु।

# ग्यारहर्वे कोष्टक का अर्घ्यशतक

महके फूल अपार अलि गुंजें जो स्तुति करे। भौतिक रोग निवार सम्यक् रीति से भजूँ । पुष्पांजलिंक्षि० । अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चकेश्वरी को मन में ध्याय। महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । 19 । 1 ॐ आं कों ही चकश्वर्ये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चसूचिन्त्या को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।२ । । 🕉 ओं कों हीं चसूचित्त्यायै नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चंचला को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।३ । । कें जों कीं हीं चंचलाये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चंचलात्मिका को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय। 18 1 1 ॐ आं कों हीं वंचलात्मिकाये नमः, अर्घ। अच्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रलेखा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।५ । । ॐ आं कों हीं चन्द्रलेखायै नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रभागा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय।।६।। ॐ ऑं कों हीं चन्द्रभागाय नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रिका को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । 10 । । ॐ ओं कों हीं चन्त्रिकायै नमः, अर्थ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रमण्डला को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।८ । । ॐ ओं कों हीं चन्द्रमण्डलाये नमः, अर्ध।

अस्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रकान्ति को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।६ । । 🕉 आं कों ही चन्त्रकान्त्ये नमः, अर्थ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रमश्री को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९० । । ॐ आँ कों हीं चन्द्रमश्रिये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रमण्डलवर्तिनी को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । 199 । । ॐ आं कों ही चन्द्रमण्डलवर्तिन्ये नमः, अर्घ । अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चतुःसमुद्रपारान्ता को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९२ । । 🕉 आं कों हीं चतुःसमुद्रपारान्तायै नमः, अर्घ । अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चतुराश्रमवासिनी को मन मैं ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९३ । । 🥉 ओं कों हीं चतुराश्रमवासिन्ये नमः, अर्थे । अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चतुर्मुखी को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९४ । । ॐ आं कों हीं चतुर्मुख्यै नमः, अर्ध। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय सन्द्रमुखी को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात माह सुख होय । १९५ । । ॐ आं कों हीं शन्द्रमुख्ये नमः, अर्घ।। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चतुवर्गफलप्रदा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९६ । । ॐ आं कों हीं चतुवर्गफलप्रदाये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चित्स्वरूपा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । 19७ । । 🌣 आं कों हीं चितवरूपायै नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चिदानन्दा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १९८ । १ 🍜 आं कों हीं चिदानन्दाये नमः, अर्घ ।

अष्ट द्रध्यमय अर्घ्य बनाय चिंतामणि को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । 19६ । 1 ॐ आं कों हीं चितामण्ये नमः. अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चिरंतनी को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १२० । । 🕉 ओं कों हीं चिरंतन्ये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चन्द्रहासा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । १२९ । । 🕉 आं कों ही चन्द्रहासायै नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चामुण्डा को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।२२ । । ॐ आं कों हीं चामुण्डाये नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ्य बनाय चेतना को मन में ध्याय । महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।२३ । । ॐ आं कों हीं चेतनायै नमः, अर्घ। अष्ट द्रव्यमय अर्घ बनाय चौर्यतर्जिनी को मन में ध्याय। महासुख होय जय-जय मात महा सुख होय । ।२४ । । ॐ आं कों हीं चौर्यतर्जिन्ये नमः, अर्घ। चैत्यप्रिया नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।२५ । । ॐ आं कों हीं चैत्यप्रियाये नमः, अर्घ। चैत्यलीना नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।२६ । । 🥸 आं कों हीं चैत्यलीनाये नमः, अर्घ। चिन्तितार्थफलप्रदा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।२७ । । 🕉 आं कों हीं विन्तितार्थफलप्रदायै नमः, अर्घ । हींरूपा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ ।।२८।। 🌣 आं कों हीं हींसपाये नमः, अर्घ।

हंसगामिनी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।२६ । । 🕉 आं कों हीं हंसगामिन्ये नमः, अर्घ। हाकिनी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३० । । 🕉 आं कों हीं हाकिन्यै नमः, अर्घ। हिंगुला नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३१ । । ॐ आं कों हीं हिंगुलायै नमः, अर्घ। हिता नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ ।।३२।। ॐ आं कों हीं हितायै नमः, अर्घ। हला नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३३ । । ॐ आं कों हीं हलाये नमः, अर्घ। हलधरा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३४ । । ॐ आं कों हीं हलधरायै नमः, अर्घ। हाला नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३५ । । ॐ आं कों हीं हालाये नमः, अर्घ। हंसवर्णा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३६ । । ॐ आं कों हीं हंसवणीय नमः, अर्घ । हर्षदा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वस्तविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३७ । । ॐ आं कों हीं हर्षदाये नमः, अर्थ। हिमानी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो मौं।।३८।। अ आं कों हीं हिमान्ये नमः, अर्घ।

हरिता नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।३६ । । 🕉 आं कों ही हरितायै नमः, अर्घ। हीरा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४० । । 🕉 आं कों हीं हीराये नमः, अर्घ। हर्षिणी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४९ । । ॐ आं कों हीं हर्षिण्यै नमः, अर्घ। हरिमर्दिनी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो मौं । ।४२ । । 🕫 आं कों हीं हरिमर्दिन्ये नमः, अर्घ। गोपिनी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४३ । । ॐ आं कों हीं गोपिन्ये नमः, अर्घ। गौरी देवी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४४ । । ॐ आं कों हीं गौर्ये नमः, अर्घ । गीर्देवी नमन तुसको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४५ । । ॐ आं कों हीं गिरे नमः, अर्घ। गाथा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो मौं। वसविधि द्रव्य को लेकर आया थर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४६ । । ॐ आं कों हीं पायाये नमः, अर्घ। दुर्गा नमन तुनको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वसुविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४७ । । ॐ आं कों हीं दुर्गाये नमः, अर्घ। दुर्ललितादरा नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ । वस्तिविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४८ । । 🌣 आं कों हीं दुर्लिलतादराये नमः, अर्घ।

दामिनी नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो माँ । ।४६ । । ॐ आं कों हीं दामिन्ये नमः, अर्घ। दीर्घिका नमन तुमको सब दुःख बाधा हर दो माँ। वसविधि द्रव्य को लेकर आया धर्म ध्यान रत कर दो मौं।।५०।। ॐ आं कों ईी दीर्घिकायै नमः, अर्घ। दुग्धा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १५९ । । 🕉 आं कों ही दुग्धायै नमः, अर्घ । दुर्गमा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १५२ । । 🕉 आं कों हीं दुर्गमायै नमः, अर्घ। दुर्लभोदया की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । । ५३ । । ॐ आं कों हीं दुर्लभोदयाये नमः, अर्घ। दारिका की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १५४ । । . ॐ आं कों हीं दारिकायै नमः, अर्घ। दक्षा की पुजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे 1 155 1 1 🅉 आं कों हीं दक्षाये नमः, अर्घ। दीक्षा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । ।५६ । । 🦫 आं कों हीं दीक्षाये नमः, अर्घ। दीक्षितपूजिता की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १५७ । । 🥸 आं कों हीं दीक्षितपूजिताये नमः, अर्घ। दमयन्ती की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर लेरे।।५८।। 🥸 आं कों ही दमयन्त्यै नमः, अर्घ ।

दानवती की पूजाकर के सब दुःख बाघा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे। १५६।। 🕉 आं कों हीं दानवत्ये नमः, अर्घ। युति की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १६० । ! ॐ आं कों हीं दुयुत्ये नमः, अर्घ। दीप्ता की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । 1६९ । । ॐ आं कों ही दीप्ताये नमः. अर्घ। दीपमती की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । ।६२ । । ॐ आं कों हीं दीपमत्ये नमः, अर्घ। दिख्या की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १६३ । । ॐ आं कों हीं दरिद्रध्न्ये नमः, अर्थ। बैरिदरा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । 1६४ । । ॐ आं कों हीं वैरिदराये नमः, अर्घ । दरा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १६५ । । ॐ आं कों ही दराये नमः. अर्घ। दुर्गतिनाशिनी की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे। १६६ ।। 🥉 आं कों हीं दुर्गतिनाशिन्यै नमः, अर्घ। दर्पाञ्जी की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १६७ । । ॐ आं कों हीं हर्षध्ये नमः, अर्घ। दैत्यनाश्रा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । ।६८ । । 🕉 आं कों हीं दैत्यनाशाय नमः, अर्घ।

दर्शिनी की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे । जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे।।६६।। 🕉 आं कों हीं दर्शिन्यै नमः, अर्घ । दर्शनप्रिया की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर से रे। जस फ़लादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे। 100 ।। 🕉 आं कों हीं दर्शनप्रियाये नमः. अर्घ। वृषप्रिया की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । 109 । । ॐ आं कों हीं कुषप्रियाये नमः, अर्घ। वृषभा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रष्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । १७२ । । 🕉 आं कों हीं वृषभाये नमः, अर्घ। वृषारूढा की पूजाकर के सब दुःख बाधा हर ले रे। जल फलादि सब द्रव्य को लेकर माता को अर्पण कर ले रे । ७३ । । 🕉 आं कों ही वृषास्टायै नमः, अर्घ। प्रबोधिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। 108 ।। ॐ आं कों हीं प्रबोधिनी नमः, अर्घ। सुक्ष्मा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 10५ । । 🕉 ओं कों हीं सुस्माये नमः, अर्घ। सुक्ष्मगती माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। विरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। 10६।। ॐ आं कों ही सुक्षगत्ये नमः, अर्थ।

श्लक्ष्णा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये।।७७।। ॐ आं कों हीं श्लक्ष्णाये नमः, अर्घ । धनमाला माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। । ७८ । । 🕉 आं कों हीं धनमालायै नमः, अर्घ। घनध्वनि माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। 10६ । 1 🕉 आं कों ही घनध्वन्यै नमः. अर्घ। ष्ठाया माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। ।८०।। ॐ आं कों हीं छायायै नमः, अर्ध। छत्रच्छवि माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । । ८९ । । ॐ आं कों हीं छत्रकायी नमः, अर्ध। क्षीरा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । । ५२ । । 🕉 आं कों हीं क्षीराये नमः, अर्घ।

क्षीरटा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे । । तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । । ८३ । । 🕉 आं कों हीं क्षीरदाय नमः, अर्घ । क्षेत्ररक्षिणी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे । चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । । ८४ । । ॐ आं कों हीं क्षेत्ररक्षिण्ये नमः, अर्घ। अमरात्मा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे । चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । ।८५ । । ॐ आं कों ही अमरात्मने नमः, अर्ध । अतिरात्री माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे 🖂 तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये ! अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । ।८६ । । ॐ आं कों हीं अतिरात्र्ये नमः, अर्ध। रागिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । ।८७ । । 🦫 आं कों हीं रागिन्यै नमः, अर्घ। रतिदारुपा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । । ८८ । । 🏂 आं कों हीं रतिदारुपायै नमः, अर्घ।

स्थूला माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । ।८६ । । 🕉 आं कों हीं स्यूलायै नमः, अर्घ। स्थूलतरा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १६० । । ॐ आं कों हीं स्पूलतराये नमः, अर्घ । स्थूली माता भारी सबही को उज्ज्बल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १६९ । । 🕉 आं कों हीं स्थूल्ये नमः, अर्ध। स्थंडिलशया माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे 🔢 तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। १६२।। 🥉 आं कों हीं स्थंडिलशयाये नमः, अर्घ। स्थंडिलवासिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे । चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १६३ । । ॐ आं कों हीं स्थंडिलवासिन्ये नमः, अर्थ। स्थिरा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन टानिये । १९४ । । ॐ आं कों हीं स्थिराये नमः, अर्घ।

स्थाणुमती माता भारी सबही को उज्ज्वल करे । चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 1६५ । । 🕉 आं कों हीं स्थाणुमत्ये नमः, अर्घ। देवी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १६६ ! ! 🕉 आं कों हीं देखी नमः, अर्घ। घना माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। विरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 1६७ । । ॐ आं कों हीं घनायै नमः, अर्घ। घोरनिनादिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । IEc । I 🕉 आं कों हीं घोरनिनादिन्ये नमः, अर्घ । क्षेमका माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । ।६६ । । ॐ आं कों हीं क्षेमकायै नमः, अर्ध। क्षेमवती माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 1900 । । 🥸 आं कों ही क्षेमक्लै नमः, अर्ध।

क्षेमदा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये। 1909।। 🕉 आं कों ही क्षेमदायै नमः, अर्घ। क्षेमवर्द्धिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १९०२ । । ॐ आं कों हीं क्षेमवर्द्धिन्ये नमः, अर्घ। शैलुषरूपिणी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १९०३ । । ॐ आं कों हीं शैलषरूपिण्ये नमः, अर्घ। शिष्टा माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । १९०५ । । ॐ आं कों हीं शिष्टायै नमः, अर्घ। संसारार्णवतारिणी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे । चिरकाल से जो दुःख लागे वरस तैं छिन में भागे ।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये । अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 190६ । । 🌣 आं कों 🎜 संसारार्णक्तारिष्यै नमः, अर्घ । सदासहायिनी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये । 1900 । 1 🥸 आं कों हींसदासहायिन्यै नमः, अर्घ ।

परमेश्वरी माता भारी सबही को उज्ज्वल करे। चिरकाल से जो दुःख लागे दरस तैं छिन में भागे।। तुम परम पावन पुण्य दायक अतुल महिमा जानिये। अरु हे अनुपम माता रूपवर तास पूजन ठानिये।।१०८।। ॐ आं कों ही परमेश्वर्ये नमः, अर्थ।

मंत्रजाप १०८ लोंगों से ॐ हीं श्री पद्मावतीदेथै नमः। मम इच्छितफलप्राप्तिं कुरु कुरु स्वाहा। पूर्ण अर्घ्य

जल फल वसु साजि हिम थार तन मन मोद धरो ।
गुण गाऊँ दुःखो दिधतारण पूजत दुःख हरो । ।
जय पद्मावती तुम मात जग की नायक हो ।
जय सुख सागर भवपार सन्मितदायक हो । १९०६ । ।
ॐ आं कों हीं चकेश्वयादि परमेश्वर्यन्ताष्टोत्तरश्रतनामधारिण्यै
श्री पद्मावतीदेबै पूर्णअर्थ समर्पयामि । ।

शोतिधारा, पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

#### अथ जयमाला

दोहा - पटुमावती सहस्रनाम की जयमाला लिखूँ बनाय । देवी स्वरूप वर्णन करूँ सुनो भविक जन आय । १९ । । जय पदुमावती देवी महान करते जन तेरे गुणगान । जो तेरे चरणों में है आया उसको तुम आश्रय देदो माय ।। दु:खों से भटके भविक आज कुछ समझ नहीं आये हे माय । कोई रोग शोक पीड़ा दुःखाय कोई भूत पिशाच पीड़ा कराय।।२।। कहाँ व्यन्तर बाधादिक दिखाय कहाँ इति-भीति व्याधि दिखाय। कोई पुत्र रहित होकर दिखाय कोई धन वैभव से रहित माय ।। जग में इस विध जन कष्ट पाय, कहीं आश्रम दिखता नहीं माय।। तुम सम्यक्द्रष्टि हो हे माय प्रभु चरणों की सेवा महान । ।३ । । करके तुमने यश पाय-पाय कीर्ति फैली जग में महान । सुनकर आया धरणों में माय जग का दुःख मेटो मेरी माय ।। करते व्रत तुम्हारा जग हे माय. उस व्रत का नाम है शुक्रवार। सप्त शकवत भी कहाय इस व्रत का फल देवी है माय । ।४ । । जग-जन की पीड़ा मेटो माय, करो जन की इच्छा पूरी माय। जिसकी जो बाधा है जो माय उसकी बाधा तुम हरो माय ।। हम दुःखिया दुःख मेटन को आज आये तेरे द्वारे हे माय। मित दे करो मेरी ऐ माय छूटे धीरज अब कष्ट पाय । १५ । । दुःख दूर करो सबही प्रकार तुम बिन अब कौन करे सहाय । तुम बिन हम किसकी शरण जाय, दुःख दूर न करे कोई सहाय ।। पारूस उपसर्ग तुम दूर कीना कमठोपसर्ग तुम दूर कीना । अपने फणपर धारा प्रवीण धरणी ने तुम पर छाया कीना । ।६ । । प्रभु ने जब केवल लक्ष्मी पाय इन्द्रादिक से तुम प्रशंसा पाय। प्रभु चरणों में तुम नृत्य कीना बाजे नाना विध ढोल बीन ।। तब कर्मों का क्षय अल्प कीना पुण्यानुबन्धि हे पुण्य कीनो । एकावतार का भव जो प्राप्त तुमने जो कीना सुख प्राप्त । 10 । । सम्यक्ती बनकर तुम महान जिन धर्म की सेवा करो महान ।

दुःखियों ने दुःख की करी पुकार तुम आ सहाय अब करो हे माय । जो सहस्रनाम से करे गान पूजा अर्चा भी करे महान ।। संकट सब उसके श्रीघ्र जाय सब रोग श्रोक बाधा पलाय। इस कारण पूजा करी बनाय कुन्धु का कष्ट मेटो हे माय । । ८ । । श्रद्धा सुमन चढ़ायके वसु द्रव्य से निज हाथ में जयमाला का मैं अर्ध्य देता, पूर्ण अर्ध्य है साथ में । ।६ । । 🥸 आं कों हीं सहस्रनाम सहित हे पदुमावित देवि जयमाला अर्घ्य समर्पयामि स्वाहा । जल की झारी लेकर शान्ति धारा दे शान्ति दे सब जगत को मुझको शान्ति दे शान्तये शान्तिधारा कर अंजुल बनाय कर पुष्प समूह ले हाथ पुष्पांजिल में करत हैं मन में बह हर्षाय परि पुष्पांजिलं क्षिपेत आग्रह देख क्षेमा शिष्या का पूजा करी बनाय । भविक जन पूजा करो मन में श्रान्ति लाय ।। इति पूजा समाप्त ।

पूजा समाप्त होने के बाद विसर्जन करें जिस मंत्र का जितना जाप किया है उस मंत्र की दशांग आहुति अग्नि प्रज्वलित कर होम कुण्ड में दें सप्त शुक्रवार व्रत के उद्यापन में मुनि, आर्यिका श्रावक-श्राविका को भोजन दें विद्वानों का यथा योग्य सत्कार करें। त्यागियों को उनकी योग्यतानुसार उपकरण प्रदान करें। रथोत्सव पूर्वक कार्य को समाप्त करें?

अणिन्दापार्श्व नाथ का अतिशय क्षेत्र महान् । शुक्रवार व्रत की लिखी पूजा मन हर्षाय । । दो हजार उनचास का आषाढ शुक्त महान । अष्टाणिका की अष्टमी रचना करी समाप्त । । उदयपुर राजस्थान में क्षेत्र है यह जान । मेवाड़ बाठरडा बड़ा, उसके नजदीक जान । ।

#### संस्था के नियम

प्रकाशक की ओर से साधू-सन्तों, स्वाध्यायशालाओं, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं, शोधरत छात्रों, असमर्थं भाई-बहिनों को प्रस्तकें नि:शुल्क भेंट की जाती हैं। पूर्ण सेट क्रय करने पर पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षण संस्थाओं के लिए २५% छूट से शास्त्र भेज दिये जाएंगे। सामान्य स्वाध्याय प्रेमियों के लिए १०% छूट है, डाक खर्च अलग से है। आजीवन-सदस्य के लिए सदस्यता शुल्क ११०१.०० रु० है। रुपये अग्रिम भेजने की आवश्यकता है। द्रव्यदाता, आजीवन सदस्य, कार्यकर्ताओं को संस्था की समस्त पुस्तकें निःशुलक मिलती हैं। आर्थिक दृष्टि से समर्थ सामान्य व्यक्ति से उचित मूल्य इसलिए प्राप्त किया जाता है कि जिससे साहित्य का अवमूल्यन न हो, योग्य व्यक्ति को साहित्य प्राप्त हो, साहित्य का आदर हो, साहित्य प्रकाञ्चन के लिए ज्ञान, दान (सहयोग) हो, साधु आदि को निःशुल्क साहित्य भेजने में आधिक आपूर्ति हो एवं उस सहयोग से अधिक से अधिक साहित्य प्रकाशन, प्रचार, प्रसार हो। द्रव्यदाता को उस द्रव्य से प्रकाशित प्रतियों की एक दशमांश प्रतियां भी निःशुल्क प्राप्त होंगी। पुस्तक छापने वाले यदि लागत रुपयों में से कूछ रुपये देने में असमर्थ होंगे तो संस्था उसकी आर्थिक सहायता के साथ-साथ अन्यान्य सहायता करके उसके नाम पर ही उसको पुस्तक छपवा देगी। इसमें संस्था का कोई निहित स्वार्थ नहीं है परन्तु ज्ञान-प्रचार का एकमात्र उद्देश्य है।

निवेदक:

महामन्त्री सतीश जैन

चिन्तामणि ग्रन्थमाला शोध त्रकाशन श्री चिन्तामणि भगवान पाश्वनाथ अतिशय क्षेत्र दि. जैन मन्दिर, मौहल्ला सराय, रोहतक-१२४००१

### दान दातार सची

| <ol> <li>स्व० कैलाशचन्द जैन की याद में द्वारा श्रीमती सुगनमाला जैन<br/>पिथवाड़ा मोहल्ला रोहतक</li> </ol>                                                                                    | ३१००                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| २. श्री गोविन्दराम अनिलकुमार जैन गोहाना अड्डा रोहतक<br>३. स्व० हैडमास्टर जगाधरमल जैन की याद में द्वारा श्री ऋषभचन्द                                                                         | 9400<br>8800                   |
| जैन उदमीपुरा रोहतक  ४. श्रीमती कान्तीदेवी जैन धर्मपत्नी श्री अग्रचन्द जैन सराय मौ० रोहतक                                                                                                    | ११००                           |
| <ul> <li>भीमती कुसुमलता जैन धर्मपत्नी श्री द्वीपकुमार जैन<br/>सर'य मौ० रोहतक</li> </ul>                                                                                                     | ११००                           |
| <ul> <li>६. धर्मपत्नी श्री अमरचन्द जैन नवल रेलवे रोड रोहतक</li> <li>श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी श्री राकेशकुमार जैन<br/>रेलवे रोड रोहतक</li> </ul>                                          | ११००<br>११००                   |
| <ul> <li>ता० चम्पतराय निपुणकुमार जैन रेलवे रोड रोहतक</li> <li>श्री विजयकुमार जैन लक्ष्मी प्रिसिजन स्क्रयूज रोहतक</li> </ul>                                                                 | 8 400                          |
| <ul> <li>१०. श्री आदेशकुमार जैन, जैन टैट हाऊस रोहतक</li> <li>१९ श्री ज्ञानीराम अग्रवाल नई अनाज मण्डी रोहतक</li> <li>१२. रव० नरेशचन्द जैन एडवोकेट की याद मे द्वारा श्री राहुल जैन</li> </ul> | <b>११००</b><br><b>११००</b>     |
| बाबरा भी० रोहतक<br>१३. स्व० रोशनलाल जैन पसारी की याद में द्वारा                                                                                                                             | 2200                           |
| श्रीमती प्रकाशवती जैन नया पड़ाव रोहतक  १४ श्रीमती सरलादेवी जैन धर्मपत्नी स्व० ला० लीलूराम जैन  सराय मौ॰ रोहतक                                                                               | ४०१                            |
| ९४. श्री जयप्रकाश किशोरकुमार जैन वावरा मौ० रोहतक<br>९६. श्री लालचन्द अजयकुमार जैन नवल वावरा मौ० रोहतक                                                                                       | ५०१<br>५०१                     |
| 9७. श्रीमती शश्चि जैन धर्मपत्नी श्री राजेश जैन प्रिसिपल<br>बाबरा मौ० रोहतक                                                                                                                  | ५०१<br>२५१                     |
| <ul> <li>१८ श्री महावीरप्रसाद शैलेशकुमार जैन प्रताप टाकीज रोहतक</li> <li>१६ श्री रमेशचन्द अजयकुमार जैन उदमीपुरा रोहतक</li> <li>२०. गुप्तदान मार्फत श्रो नरेश जैन रोहतक</li> </ul>           | २ % १<br>२ % १<br>२ % <b>१</b> |
| २१, श्री नेमसागर जैन रोहतक<br>२२. श्री महेन्द्रकुमार नरेन्द्रकुमार जैन पियवाहा मौ० रोहतक                                                                                                    | २ <b>५</b> १<br>१५१            |
| जिन धर्मानुराशी बन्धुओं ने नवरात्रि पूजा विधान छपवाने वे<br>सहायता दी, आर्थिक सहायता दिलवाई या अन्य किसी प्रकार का सह<br>हम उनके सदैव आभारी रहेगे। — सतीश जैन                               | योग दिया,                      |